# विषयसूचीपत्रम्॥

| प्रम विषयः                  |
|-----------------------------|
| २२ विवाइस्तीपुरुषालाप मन    |
| २३ स्तीरवश्रूरवशुरादिसेवा म |
| २४ ननान्द्रआतृआयावाद म      |
| २५ सायंकालकृत्य प्र०        |
| २६ शरीरावयव म०              |
| २९ राजसमा प्र•              |
| ३१ प्राम्यपञ्च म०           |
| ३३ ग्रामस्थपद्धि प्र०       |
| ३३ बन्यपशु प्र०             |
| ३४ बनस्थपक्षि प्र०          |
| ३५ तिर्यग्जन्तु प्र•        |
| ३६ जलजन्तु म०               |
| ३६ बृक्षवनस्पति म०          |
| १७ जीवप म०                  |
| ३८ जात्मीय मञ               |
| ४० सामन्त म०                |
| ৪০ কার্য মণ                 |
| ६० व्यवस्थार मण             |
| ४१ सुवर्णकार म०             |
| <b>४१ कुलाल म</b> ०         |
| ध <b>१</b> तन्तुनाय स०      |
| धर सूचीकार म०               |
| ४२ मिश्रित म॰               |
| ४६ केस्यकेसक मः             |
|                             |

#### परमगुरवे परमात्ममे नमः ॥

# च्छम्रिअथ संस्कृतवान्यप्रवोधः स्थि

#### गुरुशिष्यवार्तालापमकरग्रम् ॥

भी। शिष्य रहिष्ठ मातःकाली जातः। हे शिष्य ! उठ संबेरा सुआ ! उतिष्ठामि । उठता है। अन्ये सर्वे विद्याधित शरिवता न वा ह और सब विद्यार्थी छेठ वा नहीं है भधना त मोश्यिताः सङ् । सभी तो नहीं उठे हैं। सानवि सर्वानस्थापम । उन सन को भी उठा वे । सर्वे उत्थापिताः । सब इठा दिये। सम्प्रत्यस्माभिः किं कर्पव्यम् ह इस समय हम को क्या करना चाहिये ह आवरयकं शीचादिकं कृत्या सन्ध्यायन्द्रनम् । श्राददयक हारीरशद्धि करके संध्यीपासना। भावरयकं कृत्वा सम्ध्योपासिवाइतः परम-आवदयक कर्म करके सम्ध्योपासन कर स्माभिः कि करणीयम् ! िया इस के आगे हम की क्या फरना बाहिये ! मानिहोत्रं विधाय पठत । मिनिहोत्र करके पत्री । पूर्व कि पठनीयम् ह पटिले नया पहना चाहिये है वर्णोचारणशिक्षामधीध्वम् । वर्णीचारणशिक्षा को पड़ी ।

पीछे बया पत्रना चाहिये !

कुछ संस्कृत बोलने का शान किया जाय।

किर किसका अभ्यास करना चाहिये !

पदचाक्षिमध्येतव्यम् !

पना किमम्यसनीयम् !

किचित्संस्कृतोक्तिकोधः नित्यताम् ।

| २ संस्कृतवाकः                                         | रम्बोधः ॥                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| यथायोग्यत्यवद्शरानुष्ठानाय प्रयतस्वम् ।               | समोचित स्यवद्वार करने के लिये प्रयत             |
|                                                       | करो।                                            |
| क्रुतोऽनुंबितन्यबद्दारकर्नुविदेव न जानते ।            | षमोंकि उलटे ज्यवदार करने हारे की विद्या         |
|                                                       | ही नहीं होनी।                                   |
| को विदान्-मवितुमईति ह                                 | कीन मनुज्य निद्वान् होने के मोग्य होता है।      |
| यः सदाबारी माजः पुरुवार्थी सवेत्।                     | नो सत्याचरणगील मुद्धिमान् पुरुषार्थीशी          |
| कीरधादाचार्यादर्यास्य पन्टितो मायितुं धः-<br>बरे ति १ | कैसे गाचार्थ्य से यह के पण्डित हो<br>सक्ता है ? |
| अनुपानतः ।                                            | पूर्ण विधाबान् बका से ।                         |
| लय क्रिमध्यातिस्यते भवता !                            | भवे भाष इस के जनन्तर इनको नग                    |
|                                                       | पहाइयेगा !                                      |
| भद्राज्ञत्रावीसहामाध्यम् ।                            | श्रष्टाच्यायी क्रीर महाभाष्य t                  |
| क्रिगरेन परिनेन मिगमित है                             | इस के पड़ने से क्या दीगा !                      |
| शब्दार्थंगमायविद्यानम् ।                              | शब्द भये और सन्पर्धे का यवार्थ मोप।             |
| पून: मनेग कि किमध्येतस्यम ?                           | किर कम से बया २ पहना चादिये ?                   |
| दिश वरपनिवर्दनिवन्न सम्होजनीनिनाणि                    | शिक्षा, कव्य, नियण्डू, जिल्हा, छन्द्र भीर       |
| बैराज सञ्चानि में मांगानेशेशकन्वायमीय                 | व्योतिय वेदों के लक्ष । मीमांगा, वैदाविः        |
| कारने र १००५ युगाक्ता स्यायुर्धन् गौरधवीयी            | क, न्याय, योग, साह्य और वेदान्त उपात्र ।        |
| कुरिन् नेतरेबलकाबमानग्री १४वाजनाय-                    | आयुरेद, पनुरिद, गांवरेनेद और गर्थनेद            |
| र्भ च कामपुरमामाऽमर्वेदशन् वस्त्य ।                   | उपनेद । ऐनरेब, शनाब, साम और गो-                 |
| 1                                                     | नम जाताम मन्त्री की पहके आनेद, मनु              |
| a.                                                    | बेंद्र सामवद और अववंदेद की पड़ा ।               |
|                                                       |                                                 |

क्षां हुनु ने बुरेक्केक प्राथमने था। वस्त के आपने की इरका स्था छन का

अनुष्टान और इन्हीं की बर्दश बहुता ह

|                                                                             | -                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 711                                                                         | संस्कृतवावयमदोषः ॥                                                               |
| नाः<br>सब किलामास्ति ह                                                      | मनिवासस्थानप्रकरणम् ॥                                                            |
| कोडभिक्रती कर्                                                              | वरा क्या जान व                                                                   |
| mi genis ambe                                                               | 14341                                                                            |
| पश्चाताः ।<br>भवन्ताः सुत्रस्याः ।<br>वयं वाशियास्याः स्मः ।<br>सत्र कर्माः | प्रकार ।                                                                         |
| विश्वापरी                                                                   | बाप कहा के हो।                                                                   |
| हम क निवस्ति ह<br>नयशहे।                                                    | बही भाग के निवास की कीन मगरा है।<br>वाकों।<br>वे कोम कहां बहते हैं!<br>नवपास सें |
| नयं किंगयोते ह<br>व्याक्तरणम् ।<br>विषा किन्योतम् ह                         | 48 401 De- 4                                                                     |
| न्यायसाहत्त्वः ।<br>यि मवरीयस्मातः किं मचर्वयति ।<br>विद्यार्               | वृते बचा दश है !                                                                 |
| कि कर्तु गबछाते ह<br>वि कर्तु गबछाते ह                                      | भरावेद को                                                                        |
| गदर्भावे ।<br>चातः                                                          | परने हो हो जाता है।                                                              |
| वोडपीयते !<br>वेतात् !                                                      | वहदम से।                                                                         |
| ठिति कियन्तः संबद्धारा व्यतीताः १                                           | स को ००३                                                                         |
| / 47                                                                        | प । पात हैये हितने वर्ष जन ,<br>प हितने वर्ष के हुए !                            |
|                                                                             | . 14                                                                             |

```
संस्कृतवात्रयप्रयोगः ॥
त्रयोदशयार्थकः ।
                                         तेरह वर्ग के ।
स्वया पठनारम्भः कदा कृतः !
                                          तुने पड़ने का जारण्य कब हिया था !
यदाहमध्यार्षिकोऽभूवम् ।
                                          जब में आठ वर्ष का हआ था।
सब गातापित्रशे जीवना न वा ह
जीवतः ।
                                          जीने हैं।
सब कृति भातरी भविन्यश्च 1
त्रमी आतरश्चेका मगिन्यस्ति ।
तेषु त्वं ज्येष्ठस्ते, सा, वा र
ष्पह्रमेवाप्रजोऽस्मि । . . .
तव पितरी विद्यांसी न वा !
```

महाविद्वांसी स्तः। तर्दि स्वया पित्रीः सकाशास्त्रतो न विधा ग्रंडीता ह **अप्टमवर्षेपर्यन्तं कता ।** 

गत अर्ध्व कती न कता ? मालुमान् पितृबानाचार्यवान् पुरुषो वेदेति शास्त्र विषेश

भन्यच्च गृहे कार्यवाहुल्येन निरन्तरमध्य-'यनमेन न जायते । धतःपरं कियद्ववपर्यन्तमध्येष्यसे १ पद्मात्रिशहर्याणि ।

पुनस्ते का चिकीपीस्ति ह

गृहायगस्य ।

तेरे माना पिना जीने हैं वा नहीं ! तेरे कितने गाई और यहिन हैं !

तीन माई और एक बहिन है। उन में तू ज्येष्ठ वा तेरे माई समवागहित ! में ही सब से पहिले जन्मा हूं। तेरे माता पिता विचा पटे हैं वा मही ! बडे विद्वान हैं। वो तुने माता पिता से विधा महण क्यों

स की ₹ भाउ**वें वर्ष पर्यन्त की थी ।** इस से आगे क्यों न की ! गाता पिता से भारतें वर्ष वर्षन्त इस के आगे आवार्य से पदने का द्यास्त्र में वि धान है इस से । भीर भी घर में बहुत काम होने से निर-न्तर पदना ही नहीं होता । इस के जागे कितने वर्ष पर्यन्त पहेगा ?

गृहाश्रमप्रकरणम् ॥

फिर तुझको नया करने की इच्छा है ! गृह।श्रम की ।

पैतीन वर्ष तक ।

किंच गोः पूर्णविचस्य त्रितैन्द्रियस्य परी-क्वों मी ! जिस की पूर्ण विद्या और जो पक:रकरणायसंन्यासात्रप ब्रहणं जितान्द्रय है उस को परीपकार करने

| संस्कृतकार                                       | प्रमकोषः ॥ ५                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| शास्त्रेक्षमस्ति तत्त करिष्मसि ?                 | के विषे संन्यासाध्य का महण करना शा-<br>स्रोक्त है इस की न करोगे !    |
| कि गृहासमे परीपकारी न भवति !                     | बया गृहाशमे में परीपकार नहीं होता !                                  |
| यादशः सन्न्यासाधापिता कर्तु दाक्यते न            | जैसा संन्यासाध्रमी से मनुष्यों का उपकार                              |
| साहको सुद्राधानियाऽनेककार्यैः य-                 | हो सकता है वैसा गृहाधनी से नहीं हो                                   |
| तिबन्धकालेनाऽस्य सर्वत्र भूगणादा-                | सकता वयोंकि अनेक कामी की रुकावट                                      |
| समत्वात् ।                                       | से इसका सर्वत्र अमण ही नहीं हो सकता।                                 |
| भोजनप्रव                                         | हरणम् ॥                                                              |
| वित्यः स्वाध्यायो कातो भोजनसमय                   | नित्य का बहुता बहुत्ता होगया, भोजनस-                                 |
| भागती गन्तस्यम् ।                                | मय भाषा चलना चाहिये।                                                 |
| त्य पाकशासामां प्रत्यदं भोजनाय कि कि<br>पच्यते ! | तुन्दारी पाकशासा में प्रतिदिन भीजन के<br>तिथे क्या २ एकाया जाता है ! |
| शाकम्पीददिवस्कीदनाव्यादयः ।                      | साक, वाल, कड़ी, भात, पुत्रा भीर रोटी<br>भारि !                       |
| कि यः पायसादिशक्तेषु रुचिनीस्ति !                | क्या बाप कोगों की सीर बादि मीठे ओ-<br>जनों में रुचि नहीं है !        |
| स्ति सङ्घ परन्येतानि ऋदाचित् १ म-<br>यन्ति ।     | है सही परन्तु ये भोजन कभी २ होते हैं।                                |
| कदाविच्युण्कुकी श्रीसण्डाद्यी ३वि मवन्ति         | कभी पूरी कचीड़ी शिसरन चादि भी दोते                                   |
| श या ग                                           | है या नदी !                                                          |
| भवान्ति परन्तु भयर्पुयोगम् ।                     | होते हैं पानु वैशा कतु का मीग हो।                                    |
| शास्त्रमस्माकमपि भीजमादिकमेववेवनित्य-            | ठीक है इमारे भी भोजन आदि ऐसे ही द.                                   |
| पते ।                                            | संते है।                                                             |
| स्वं भीवनं करित्वधि न वा ह                       | म् भोजन करेगा या नहीं !                                              |
| भय म करोध्यजीर्णतास्ति ।                         | भाज नहीं करूंगा भजीवेंता है।                                         |
| समिक्रमोजनस्येदमेव पत्थम् ।                      | अधिक मोजन का यही फल है।                                              |

ť:

युद्धिमता तु यावज्जीयते ताबदेव भुज्यते । बुद्धिमान् पुरुष हो। जितना पर्ने उनना है। सासा है।

शतिलहरे भुक्ते शरीरवर्ल हसत्याधिक चा-

तः सर्वता भिताहारी मवेत ।

योऽन्यधाऽऽदारव्ययहारी करोति स कथं न दःखी जायेत !

येग घरं।राच्छमो न कियते स नैव शरीर-सलगामोति ।

येनारमना पुरुषार्थी न विधीयते तस्यारमनी बसमति न जायते । तस्मात्सवैर्मनच्यैर्वयाद्यक्ति सत्क्रिया नित्य

साधनीया । मो देवदच ! त्वागहं ।निमन्त्रवे ।

मन्येऽहं कदा खहवागच्छेयम् ह रवी हितीयमहरमध्ये जागन्तव्यम् । बागच्छ भी बासनमध्यास्त ।

भवता ममोपरि महती क्रपा कता ।

भवानेतान् जानातीमे महाविद्वांसः सन्ति। किलामान प्ते कत्रस्याः खल !

अयं यज्ञद्ताः काशीनिवासी । विष्णुमित्रोऽयंकुरुक्षेत्रं बास्तब्यः।

सोमदचोयं गायरः ।

**अयं मुरामी पर्वतीयः ।** 

शरीर का बळ घटना है इस से सत्र रेत मिताऽऽहारी हीवे । जो उत्तर परूर आहार और व्यवहार ह-

बहुत कम और चारपधिक मोजन करनेने

रता है वह क्यों न दुःशी होये। जो जरीर को माप्त होकर परिश्रम नहीं इ-रता बद शरीर के मुख की माप्त नहीं होता।

जो भारमा से पुरापार्थ नहीं करता उस की बारवा का बक भी सही होता । इस से सब मनुःयों को यथाशकि उत्तम कमें। की साधना नित्य करनी चाहियें । हे देवदच मैं नक्षारा निमंत्रण करता हूं।

मै मानता हूं परन्तु किम समय आऊं! कल दोपहर दिनचढे माना चाहिये । हे सुनन ! बाइये बासन पर बैठिये I आप ने मुझ पर बढ़ी कृपा की ।

## देशदेशान्तरप्रकरणम् ॥ काप इन की जानते हैं ये बड़े विद्वान हैं।

इन के क्या नाम और ये कहां र के रहने वाले हैं ! यह यज्ञदत्त काशी में निवास करता है ! यह विष्णुभित्र कुरुक्षेत्र में यसता है। यह सोमदत्त मथुरा में रहता है।

यह मुशम्मी पर्वत में रहता है।

। स्मीटांक्साएशिक र्राह्मक्रामम यद व्यारवकायन दक्षिणी है। शयं जमदेवः पाइचास्यो वर्नते । यह अयदेव पश्चिम देशवानी है ! शर्थ गुगारमहो याही विद्यते । यह कगारमङ बंगाली है। यह कापिलेय पाताल अर्थात अमेरिका गैं-क्षयं काविकेयः धाताले निवसति । रहता है। यह चित्रमान हिमालय से उत्तर हरिवर्ष शयं जिप्रमानुईरिवर्षस्यः । अर्थात् पुरांष में रहता है । ये मुकाम और समझ चीन के बामी हैं। इमी सकामममझी चीननिकायी। यह स्मित्र राज्यार लयाँन काबिल करवार अर्थ मुभित्रो गन्धारस्थाथी I का रहने बाहा है। यह मुभट संका में जल्मा है। भवं मुमटी लङ्काबः । सुकीर, भनिवल, मकर्मा, सुवर्मा और श-इने पंच मुबीशासियलमुकर्मसूधर्मदातधन्या-सध्या ये पांच मारवाह के रहने वाल है। मो मारवाः । वे सब मेरे मुलाये हुए अपन २ घर से ष्टते सवा शामन्त्रिताः स्वस्यस्थानादागताः। आवे हैं। इमे शिवकृष्णगीवालगाधवसुषग्रहमक्रमभदे-शिव, कृष्ण, शोधाल, गाभव, गुवनद्व, ध-विश्वतेनगदास्या भत्रत्याः । क्रम, भरेब, विश्वतेन और ग्रहाध, ये ग्रह इस मध्यदेश के रहने बाल है। भहोभावं मे यह अवल्क्ष्येतेवागविसमा-मेरा बडा भाग्य है कि को आप की हचा शंगी सातः । शे इन सलुरुषों का भी विकाय हुआ। ह शहयपि सधवतः सबीनेतान्त्रिमन्त्रविनिम में भी जाप के शंगेत इन सब का नियन्त्रण दशामि । करवा चाहवा है। भरमाभिर्भवन्तिमन्त्रणम्रीकृतस् । दमने आप का नियन्त्रण स्वीकार विका । काप के निषत्रण कानने से में बहा दसन्त मीवीरित परात भवद्गीत्रनार्थ कि कि हत्या परान आप के ओजब के तिवे बदा quiqu ! eqi quigi mig ? fan a cert a Don all ter C' यसहोत्ति। भेरष्ठास्ति शतदाशायकः । एस र की भाग के देवे है

संस्कृतवाययमयोधः ॥ भयान मेदाकालकः कचनेन कि संधायीग्य-आप देशकाल की जानने हैं कहने है क्या मधायोग्य ही वहाना चारिय । गेव पक्तस्यम् । सत्यमेयनेय करियामि । टीक है ऐसा ही करूंगा। उतिहत भीजनसम्बद्ध आतता पाठः विक्री उठिये मीजनतमय भाषा पाह नेपा री वर्चते । भी भुत्य ! पाशमध्यमाचननीयं जलं देहि । देनीकर! इन को पगटाच मुख्योते के किये जल दे। इदमानीते गृद्धताम् । यह लाया स्रीतिये । भोः पावकाः सर्वात पटार्धात करिण है पाचक लोगो ! सब पदार्थी की कम परिवेशिष्ट । से परोसी । मञ्जीध्यम् 1 मीजन कीजिये। मोजगस्य सर्वे पादार्थाः श्रेष्टा जाता गीनन के सब पदार्थ अच्छे हुए हैं वा न वा ? नहीं ह अखुरामाः सन्पन्नाः किं क्यनीयम् । नया कहना है बड़े उत्तम हुए हैं। मवता किंचित पापसं मार्च वा यस्पेच्छा-साप थोडी भी सीर लीजिये वा जिस की **डस्ति ।** इच्छा हो। मभुतं मुक्तं ग्रसाः स्मः । बहुत रुचि से मोजन किया तृप्त हो गये तद्वीचिष्ठत । तो उठिये । जलं देहि । जल दे। लीजिये । गृद्यताम् । पान बीढ़े इज्ञायची आदि राजी । ताम्ब्रहादीन्यानीयंताम् । ये हैं छीतिये। इमानि सन्ति गृहन्त । समाप्रकरणम् ॥ नव समामें कुछ बावीलाप करना चाहिये। इदानी समामां काचित्राची विमेया । में पूछता हूं कि धर्म का क्या लक्षण है ! पर्मः दिल्हाणोऽस्तीति प्रच्छामि 1

संस्कृतकाकपक्षांचः ॥ वेदोक स्थायत्नुकुत्र पश्चानाहित और जी वेदपतिकारो स्थादयः ब्रह्मकारादेती वरूच पराया उपकार क्षण सरमानान गुन्त है वरोग्डासस्याऽऽचरणस्थाणः । रमी को धर्म जानना चाहिये। र्देश्याः नोऽस्तिति सहि है इंश्ना किमको पहले हैं भाष फडिये! यः सचित्रदागन्दायस्यः सत्यगुणकार्यः य-जी सध्विदानन्दस्वकृत और तिस के गण शायः । फुम स्वमान सारप ही है यह ईश्वर करना है। गनुष्यैः परस्यरं कथं वर्तिसन्धमः ! मनुष्यों को एक दूसरे के साथ कैसे २ म-र्चना चाहिये व पर्भसुद्दीलतापरोपकारैः सह यमायीव्यत् । धर्म, श्रेष्ट श्वमान और परापेकार के साथ जिनमें भैमा स्ववहार, करना योग्य हो देवादी उनसे वर्तना चारिये । आर्यावर्त्तचक्रवर्त्तिराजप्रकरणम् ॥ अशिममाद्यीयते तुरा के के चक्रवार्त । इस शादवीवर्त देश में पहिने कीत क 'राजाभम्रत् ह चक्का राजा हुए है है स्वयं मुशाया यथितिहरवर्धन्ताः १ भागम्य हो लेक यानशिर पर्यास । चत्राधिश्रहस्य कः पदार्थः ! चक्रश्नें शहर का बया सर्थ है है य एकिन्येन् मुने ले स्वकीयामाशां प्रवर्षः । शो एक मुनाज धर में स्वती राजनीति-विने समर्थाः । रूप भाषा को पनाने में समय हो। वे क्रीरशीमाश्री मानीनात्र ह वे कैभी भाषा का बबार करते से ह यया धार्मिकाणां पालन त्वातो नाइनं च जिन में भवियों का पायन और हुए दे ग्रवेत् । तादन है.वे । राजग्रजारुश्वणराजनीत्यनीतिग्रक्रणम् ॥ राजा को मन्दित शक्तेनि ह राधा कीन हो सक्ता है !

٤f

ş٤

#### मंद्रत्यास्यवते। र ए मो म निकारी समाना अधिपत्ति मोलो त्री भवरीयाची की सभा का सत्ता गरेप । होते योग्य हे है । य. मनो वीरासिका स्वर्ति मार्थिय स स्वता जो मजा की उस देशर अपना सदीता मिरियमहोंद्रिक स का " साथे यह सवा हो सहता है बा नही नहीं नहीं नहीं यह गी द र है। है। गडि गदि गदि म न द्रम् सन्। में। रामत्यवद्दार में विशेष गर बर गत या राजद्रोहिनी सा 🛭 न मजा हिन्दु स्टेन-तो नहीं किया उस की मेर के समूह शहया गरतस्या । ज्ञानना चारिये । कैसे मन्त्रम प्रमा होते की यीम हैं ! गर्भमृताः जनाः सन्ता भनितृतद्दीः ! को घरणीया और निस्तर राजा के निय-ये भ्रानिकार सत्तव संत्रभिकातिया । कारी हों। राजपुरुपेरप्येवनेय असानियकारिनिः नदा रप्तसम्बन्धी पुरुषों को भी वैगे ही मजा के त्रिय करने में सदा रहना चाहिये। माबितस्यम । शत्र्वशकरणप्रकरणम् ॥ प्ते दापूतीः सद कम वर्तेस्त् <sup>ह</sup> मे लोग राजुओं के साथ कैने वर्ते ! शजा और प्रजा के श्रेष्ठ पुरुष्टें की दीम्य है राजप्रजीवगपुरुपैरस्यः सामदामदण्डभेदैर्थ-कि अरियों की (माम) गिनाप ( दाम ) द्यानियाः । युमदण्ड भीर ( दण्ड ) उनको दण्ड ( मेद ) आपक्ष में उनके। फोड़ देना उन

सदा स्वराज्यमनासेनाकोदावर्षशिवासुशिक्षा बर्द्धशिषाः ।

यथाऽधर्माविद्या दुष्टशिक्षादस्युचौर दयो न

चाहिये ।

विस प्रकार से मधर्म, अविद्या, बुरी शि.

मे बरा में करना चाहिये । सय दिन व्याना राज्य, प्रज्ञा, येना, होप,

धर्मा, विद्या और क्षेष्ट शिक्षा बदाने रहना

क्षा, डाक् और चोर सदि न वह वैसा

वद्धेरेतथा सततमन्छेयम् ।

निरन्तर् पुरुषार्थं करना चाहिये ।

घार्षिकः सद कटापि न बोडक्यम् ।

निर्दिता श्रापि दष्टा विनयेन सर्क्यन्याः ।

राजमजाजनाः प्राज्यत् परस्यः श्रेपोच्य स-शिगो भवन्त ।

कपिते क्षयरोगवडमे विनश्यतः ।

शहा क्राप्टकोटा विद्याग च रानिसत्तवण-វិទេកិឌុដ /

कृत्वा सर्वेथ। सुरुधिनव्यमः ।

चर्नात्माओं के साथ क्या लडाई न करनी चारिये ।

पराजित किये शतुओं का भी विनय ने

साथ मान्य करना चाहिये । राजा भीर मजा माण के तुरुय एक दसरे की पाँछ फाके नदा सखी रहें ।

एक दमरे की निर्वेल करने से दमा रीग के समात दोलों निर्वल होकर तए हो बाते हैं। सब काल में ब्रह्मचर्य और विद्या से द्वारीर और अत्मा का बल बडाने रहना

काडिये । यथा देशकालं पुरुषाधेन समावत् कर्माणि । देश कल के अनुसार उपम से टीकर का करक सब महार ससी रहना चाहिये।

## वैञ्यव्यवहारप्रकरणम् ॥

बैद्याः कथं वर्षेत्तः ह सर्या देशभाषा हे.लाप्यवहारं च विभाव पशुपालनकत्यविक्रयान्द्रित्यापारकृतीद्रकृतिः क्रविकर्माणि धर्मेण कर्वन्तः ।

बनिये लोग केन यन ! शब देशभाषा और दिसान की ठीक २ जान दृर पशुर्थी की रक्षा लेग देन बादि ह्यबहार स्थाजवादि और खेती पर्न पर्ग के साथ करते हुए।

# कुसीदगृहणप्रकरणम् ॥

मधेकवारःद्रधाद् मृहीयाच्य तिहि कुसीद्रकृती द्भ्या हैगुण्ये धर्मोऽधिकेऽधर्म हाते बे-दिसम्बम् ।

जो एक बार दें में तो स्यात्रश्क्रिवदिन एक धन दियण सक लेने में धर्म और अधिक होते में अपने होता है चेसा जानना -चारिये ।-

ţ> संस्कृतवातयवर्षापः ॥ मिनिगासं प्रतिवर्ध का मदि कर्ग दे गुर्ह या । की गर्दीने २ में शुश्राः गर्द २ में द्रगाप धरा समृतं द्विगुनं धनमागण्डेवदा केना ज य नौ जब द्याः धन भाजप कि मरागपि स्याप्यकः ॥ भागे एउसी गरेना गरिया नीकाविमानादिचालनप्रकरणम् ॥ त नाय चराता है वा नहीं ! रवं भीषाहवासमस्य न मा । वनाता हु । चालयाति । ददियाँ शयमा समदी में ह नदीय या समुदेय है दोनों में चलता 🛍 । द्यगयत्र चारुवानि । किन दिया और दिस देश में जाती हैं ! करवान्तिया करिगन्देशे गच्छन्ति है सर्वाम दिक्ष पातालदेशपर्यन्तम । सर्व दिवाओं में पातालंडरा सर्वान एमेरि-का देश प्रधीरत । बे मेंदा केमी और किवसे बनती हैं ! ताः क्रीहश्यः सन्ति केन चलन्ति ह मस्याह बाय अभिन जल कन पन्त्र और फैब र्जबारवरिन सल कलाबाप्यावितिः । गाक आदि से । याः पुरुषादचालयन्ति ता हस्याः या गह-जिन को गनन्य चनाने है वे छेटी र स्यस्ता बाट्यादिशिश्च स्थाने साइचा-नीका और में। बड़ी होती हैं वे बायु शादि इवतरीदयामकर्णादवास्याः सन्ति । से चलाई जानी हैं उस के भरवतरी और श्यामहर्णादव मादि गाम हैं। विभागादिभिश्वि सर्वेत्र सच्छामका । गौर विमान मादि से सर्वत्र भाषा जामा दरते हैं। क्रयाविक्रयप्रकरणम् ॥

शस्य किम्पूरपत् ! इस का वया मूक्य है ! पत्त्व रूप्याणि ! वांच इत्ये ! मृद्राणदं वस्त्रे देहि ! व्यक्तिये वांच रूपये यह वस्त्र दक्षिये ! श्रादाको पुतस्य फेडपरे ! श्राक्त कर्या का क्या भार है !

एक रुपया का सवा सेर बेचते हैं। महैकया सपादमस्थं विकाणते । गहस्य कोशावः ! गड का बया भाव है ? दो बाने का एक सेरमर देते हैं। बाष्ट्रभिः पणेरेकसेटकमात्रं दहति । श्वमायणं सच्छ क्लामासय । तृदकान पर जा इठायची के मा। ल प्राचा कीजिये । वानीता ग्रहाण । कस्य हड्डे द्विथराथे अच्छ बाप्नतः है किस की दक्षान पर दूध और दही भारते मिलने हैं । धनपालस्य । धनपाल की। ग मध्येत्रेष झायविकायी करोति । बह सस्य ही से लेन देन करता है। र्धापति बानियां कैसा है व श्रीपविविधिक कीएरोऽन्ति ह बाद शहा है । स सिध्याकारी । इस वर्ष में कितना लाम और खर्च हजा। स्रक्षितसंबन्धे क्रियांस्त्राधी स्वयस्य जात: १ वंचनसाणि साथी ससदयस्य स्वतस्य । वाबलास रुपये साम और दो सा**स सर्थ** तम खरुवास्मिन वर्षे लक्षत्रयाच्य हानिर्जाता। मेरी सो इस वर्ष में शीव लाल की हानि होगई । करत्ती कस्मादानीयते । करतरी कहां से लाई बाती है ! तयपानान् । स्वयोज से अ महमूल्यगाविकं कृत आनवन्ति ! दशाने भारि कहां से लाने है ! करमीशत । कडगीर से 1 गमनागमनप्रकरणम् ॥ बन गच्छति ! क्द्रां जाते हो है पारतिषुत्रकम् । पटने धो। कदाऽऽगतिष्यसि है कव कराओंगे हैं

एक गरीने में !

वह कही गया !

द्यांक केन की ।

पदमासे ।

संक्ष्मतः !

राक्रमानेतम् ।

संस्कृतनात्रयननोषः ॥

क्षेत्रवपनप्रकरणम् ॥

स्रेत जोतो ।

यीजान्युसानि न या ! बीज बांबे वा नहीं ?

बोदिय ।

अस्मिन् क्षेत्रे किम्सम् ! इस लंत में नया बीवा है ! झोहयः । धात ।

क्षेत्राणि कर्पन्तु ।

षयं गोर्शयं दशति न हा ह

इप्राप्ति ।

एत हिमन् ! इस में ! येहं।

गोधुगाः । शरिगन् किं वपन्ति है इम लेन में बया बाने हैं। तिल मृंग उड़द और भारहर । तिसमुद्रमापादकीः ।

एतिस्गन् किमुप्यते ! इम में क्या बोया जाता है ! यवाः ।

शस्यच्छेदनप्रकरणम् ॥ संपति केदाशः पकाः ! इस सगय खेत वह यथे हैं।

यदि पकाः स्युस्तर्हि छुनन्तु । को पक गये हैं। ते। काटो । इस समय खेती करने बाले आपस में इदानी कृपीवला शन्योन्यं केदाशम् ध्य-एक दक्षे का पारापारी खेत काटते हैं.1. तिलुनन्ति । इस साछ में धान्य बहुत हुए हैं।

षेषगो घान्यानि प्रमृतानि जातानि । इसी से एक रूपये के गेह एक मन और अत प्रीकस्या मुद्राया गोघुमाः सारी-प्रशिवा मन्यानि कण्डलादीन्यपि चारल साहि यत भी पर से कुछ अधिक किचिविधिकन्युनानि विखन्ति । न्यून मिलने हैं।

गवादिदोहनपरिमाणप्रकरणम् ॥

यह गी द्य देनी है या नहीं !

देती है। ददाति । यह वैस कितना कुम देती है ! इयं गहियी कियर दर्भ ददाति ! दश सेर । दशप्रधाः । तरे बकरी भेड हैं वा गही ! सवादआवयः सन्ति न वा १ मन्ति । ż١ नित्य तेरे कितना द्रथ होता है ! मलिदिन से जियद दुग्ध जायते है पाच गन । **ब्रह्म स्वर्धः** । मनिदिन किनना भी और सक्सन होता है। नित्यं किपरिमाणे पृतनयनीते भवतः सारे बारह सेर र सार्वदादशमध्ये । प्रत्यं कियह भुज्यते कियण्य विकी-मतिदिन कितन। साथा जाता सीर कितना विषता है ह अर्थाई सेर खाया जाता और तथा मेर बि-सार्भद्विपस्थं भुज्यने दशपस्थं च विकी-1 65 क्या है ।

## क्रयविक्रयार्घप्रकरणम् ॥

यनदूर्यकेन कियर मिन्नि ! य यो श्रीर गयसन एक रुपया का कियश मिन्नता है ! वीग शीम सिर ! वीग शीम सिर ! वैरुप्ता कियन मुस्पय् ! वीन का क्या पूरुप् दै ! मुद्रायादेन सेटक्ट्रम् मान्यते ! बार भाने का हो सेर मिन्नता है ! शिरासगरे कर्ते हहासमित ! हम नगर में कितनी दुशने हैं ! यन्य सहसाधि !

# कुसीद प्रकरणम् ॥

18 संस्कृतनाक्यमने।घः ॥ द्या परन्तु कितना व्याज देगा। ददामि परन्त कियत कुसीदं दास्यसि । मतिगासं मृद्रश्टंब । प्रति महीने षाठ आना । उत्तमणीधमणीप्रकरणम् ॥ मो अधमर्ण ! याबद्धनं स्वया पूर्व मुहीतं | हे ऋणिया ! जो धन तुने पहिले तदिदानी देहि । थाबह भने दे। मेरा इस समय सो देने को सांगर्थ न

मग सांवतं सु दातुं सामध्ये नास्ति । कदा दास्यसि ? कब देंगा है दो महीने के पीछे। गासब्बयाऽनन्तरम् । जो तु हाने समय में न देगा ती ए मध्यतावतिसगये न दास्यसि चेचिहै राज-नियगाक्षित्रदीध्यामि । बन्ध से पहड़ा के लंगा। यधेवं क्या साई तथेव महातःयम् । जो देमा इन्हें सी वैसे ही छैना।

# राजप्रजासम्बन्धप्रकरणम् ॥

भी राजन् ! गगायमूण न ददाति । हे राजन ! मेरा यह द्याण गही देता यदा तेन गृहीन तदानान्तनः कथिन जब दसने लिया था उस समय का साली बर्चने म या ह साली बर्तमान है या नहीं ! स्रश्ति ।

मधीनय

भानीते उपमस्ति ।

माञ्जिप्रकर्णम् ॥ मोर मार्निम्बर्ग दिन्बिक नानि नवा है | हे साथी ने तु इस दिश्य में सुप्र क्र मा है वा नहीं है

तो सामो ।

माया यह है।

जानामि ।

चारशं जानामि स.स्टां सत्ये मृद्धि । सत्ये बदाधि ।

सत्य बदाध । सम्मादनेन गस्तमके सद्दर्भ मुद्रा मृदीनाः । भी भत्य । सं सीचनानव ।

मानवानि । गच्छ शत्रसभावी शक्षा स्वयातृनीऽभि ।

चलामि । भो शाजञ्जूपरिधतसम् ।

श्ववाडम्बर्ण बुतो माशायि ? बाह्मिन् समये तु गम सामध्येनान्ति पण्मा-

सानन्तरं दास्यामि । पुनर्वित्रसम्यु न करित्यामि ।

महाराज ! करावि न करित्वामि । भक्त गच्छ धनपास मदि ससमे मास्यम न दास्यनि सर्वेन निष्ठक दायवित्यामि ।

भवं मग दातं मुद्रा गुडीत्वाऽधुना न ददाति। ,ें,

कि m भी यद्यं बदति तत् सर्थं व का श

मिध्यैबाइहिन ।

भहरतु जानाग्यपि लाउश्य मुद्रा समा कदा सीहरताः )

उभयोग्साञ्चिषः सन्ति न वा १ ' सन्ति । भागता है।

जैमा जानता है बैसा सन कहा

मध्य कहता हूं । इम से इमने मेरेसामने सहसरुपये किये थे भो गौकर ! उम को जलदी लेगा ।

लाता हूं। चल राजमभा में राजा ने तुक्त की मुलावा

है। विकास

हे राजन् । यह भागा है। तृत इस का शरण क्यों नहीं दियां! इस समय तो मेस सामध्ये नहीं है परन्तु

छ- महीने के पीछे द्या। किर देर ती ने करेगा। महाराज ! कभी न करेगा।

अच्छा जाओ धनपाल जो यह सातवें म-होने में व देशा तो इस की पुकड़ के

दिलाईगा। यह गेरे सी रुपये लेके अब नहीं देसा।-

वर्षों जी जी वह कहना है , वह सम है वा नहीं \* मेठ ही है ।

में ती बारता भी नहीं कि इस के रूपने मैंने कद किये के ।

दोनों के साझी लोग है वा नहीं दें !

£ [

कुप वर्णनते ! इम उपतिष्ठन्ते । शन उपतिष्ठन्ते । शनेग युष्माकं समक्षे शतं मुद्रा दत्ता न वा! इसने तुन्दारे सामने सी रुपये दिये वा

विधानु सन्तु । निश्चन (वेचे तो हैं-। कोनेन शते मुद्रा गुडोंना न वा ! - डसने सी रुपये लिये वा नहीं !

क्षनेन हाते बुद्धा युक्षेत्रान का ! -- इसने सौ रुपये किये वी न वयं न जॉर्नीमाः !-- -- स्मन्दी जानते ! - - -प्राक्षियाकेनोक्तम् ! - विकील ने कहा !

अयमस्य साक्षिणश्च सर्वे मिध्याबांदिनः यह और इसके साक्षी छोग सब मूँठ सर्गित !

कुत इदमेतेयां परस्परं विरुद्धवचोअस्ति । वर्षोकि यह इन कोगों का यचन गरसर विरुद्ध है।

स्वतस्वया मिथ्याजिपतमत एक तक्षेत्रसंव-स्तरपर्यन्तं कारागृहे बन्धः कियते । एक वर्षे तक बन्दीकर में बन्धन किया

न्ययुत्तमणस्त्रदर्शमात्र पदार्थात् गृहतिना विक्रीय ना स्वर्ण महीच्यति । के न्यपने ऋण को ले सेगा ।

्षकाथ ना स्वयं अहाय्यात । अर्थ मेदीयानि पम्चारातानि रूप्याणि स्वी-इत्य न द्याति ! कतो न दयाति !

नुषो न दवासि !

ग्या नैव गृहीताः कथं दवाल् !

गया नैव गृहीताः कथं दवाल् !

गया नैव गृहीताः कथं दवाल् !

थवंगाम केसोऽस्ति घरम सम् ।

थवंगाम ।

मृद्धातार । अबं केसी निष्या प्रतिभाति । तरामान् स्व रूपाधान् कारामृद्धे वस तवेषे साहितस्य द्वे द्वी मागी तवेष वतेषुः । तरे साहितस्य द्वे द्वी मागी तवेष वतेषुः ।

# मेठ्यसेवकप्रकरणम् ॥

भी मध्यमान ! केवार्थ केंटकर्व कति- हे मध्यमान ! भेदा के दिये नीपती emb 1 करोता ह

क्रिकारि ।

कि प्रतिवास प्रासिक प्रशीनविषयांक रै

BENESON ! หลักเธอเลล์ จิตตเล่นละ จโกษเล่

โต้นิยา เ बहाई भ्रमन्तं शिवरये महा अवागि छछ-

m na marnet e

दन्तथादनगानव । स्ताकार्थ सम्बद्धातक ।

क्रमायि दार्थ देति । भागमं स्थ.पय ।

वाक कुरा । है सब शिवार्श्व स्थम्त्रमं च सब सम्या

हतीयत । अध कि व पर्याप है

वावसमान्द्रकी द्वापुररोदिवादाव्यान्यवस्थक मादीनि च

8:3C277 E प्रतिवर्दाने फिनना बेनन निया चारणा है?

र्धाव रुप्ते । में इक्तरा देशाओं नहाने टीकार देनेशा

हो सहेती। जाब में ब्यापनी केया कामारा तक काल औ

व र्राज की होते व दानन से आ। ब्रहाने के बिवे अन ला ।

minimum ir t. origa sei o

efit we t

हे स्सोहबे ! त अस और शाह मादि ए-**110 431 1** 

प्रताप समा ने कन्द ह सीर, कर्ड, पायक, दान, रोटी, राज भीर चटनी चाहि भी ।

# मिश्रितप्रकरणम् ॥

नित्यवति कि बेतनं द्रायम्भी है

मायहे द्वारश बनाः । बस वि इक्को को महत्त्वतीहाति ।

निखयनि क्या सीवनी होते. र यतिहित बच्छ देने ।

बार्क विक्रते सन्द्र बन्दर की परिता पर

भोवे कार्दि ।

मस्त्रवाद्यवद्येषः । रा क्षेत्र सगद १ राचे कर है बहु ह द्वारवादिष्ठाका सम्मादन देव । " कुमी की बरी की में अपना है ! सायानाने प्रशानि व का र ें अस पड़े का नहीं है कि देश रक्स निक्राणि ( क्रामकार बाद । े लेश मध्ये । गमनागमनप्रकरणम् ॥ सब्द अन्य परार्थ का पा करते का रा मार्च र मार की ह इक्ष का कन अन्य केश का है मान वर्ष में र ह

ह के नेक लगा पा का व्याप्त वर्ष की है। का कुछ के का का वर्ष किया का विकास का का का का का व्याप्त का विकास का व

श्यम् केशस्त्रकृष्टसम् ॥ १९८८ - १९८८ - १९८८ - १९८८ - १९८८ - १९८८ १९८८ - १९८८ परन्तु पट्यं सदा ऋर्घव्यं कृतो नहि पट्यंन परन्तु पथ्य सदा करना पाहिचे वर्गोक्ति विना रोगो तिवरीने क पथ्य के विना शेग निष्ठुष नहीं होता । चयं कुपध्यकारिलात् सदा रुग्णो वर्षते । यह कुपध्यकारी होने से सदा रोगी रहता मध्य विचक्रीये। यर्चते । इसको विच कोप है। गम कको बर्दत औषधं देहि । मेरे कफ बदंता जाती है भौवध हीजिये [ रोग की परीक्षा करके दंगा । निदानं कृत्वा दास्यामि । इसको वटा कासधास अर्थान दग। है। अस्य गद्दान् कासश्वासीऽस्ति । मेरे दारीर में तो बातस्याचि है ॥ ं गम शरीरे नु यातच्याधिर्वशीते । संबद्दणी छुटी वा नहीं ग संप्रहणी निकृता न वा ह भाग तक वो यही जुटी। मधंपर्यन्तनत् न निश्चा । औषाँवें का सेवन करके पच्ये करते हो हा भीपमें संमेहम पथ्ये करे।पि न मा नहीं 1 करता सो हं परन्तु नपछा वैद्य कोई नहीं नित्यत परन्तु सुरुधो न गिलनि कश्चिद्य गिलता कि जो अच्छे भकार परीक्षा करके सम्बक् परीश्यीषणं द्यान । औषध देवे । त्वाऽस्ति चेत्रज्ञलं विव । प्यास हो ते। जल वी 1 मिश्रितप्रकरणम् ॥ इदानी शीर्त निकृषमुच्चसमय जागतः । भव सो शीत निक्ष हुआ गरमी का स॰ भय साया । देवन्ते क स्थितः 👯 👝 🚉 🖡 जाड़े में कहां रहा भा है वगेषु । बहांल में। परम ! मेपोलिं कथं गर्जति विशुर्वोत-देखो मिय की बड़ती कैसा गर्थता भीर विमनी चमकती है। भव गहती पृष्टिजीता यया सहागा नेवेका आज बड़ी बर्ग हुई जिससे दाकार्य शीर प्रिताः । नदियां भर गई।'

ंसंस्कृतवाषयववीषः ॥ गुणु, मयूसः सुशब्दयन्ति । सनी, मीर जच्छा शब्द करते हैं। कस्मात् स्थानादागतः ह किस स्थान से आया ! सहसात् । बह्छ है। सत्र स्वया कदापि सिंही इसी न वा ? वहां तुने क्रमी सिंह भी देखाया .. यहचारे दृष्टः ! कई वेर देखा।

नदी गरी है कैसे आया !" नदी पूर्ण बर्चते कथमागतः ! नौद्या । लावा हो । आरोहत हस्तिनं गच्छेम । चडो हाथी वर चलें । महन्त रथेनागच्छामि । में तो रथ से आता हूं। महत्त्रद्वोपरि स्थित्वा गुच्छेर्य जिविकायां

में घोड़े पर चढ़ के जाऊं अवना पा 97 7 देखो शरद् ऋतु का माक्राश नेसा विन पदय ! शाश्दं नभः कमं निर्मेलं वर्तते । भन्द्रमा उगा या गहीं।

चन्द्र अदितो न वा ? इस समय हो नहीं उता है। किस प्रकार तारे प्रकाशमान ही रहे हैं।

द्यामीन्द्र मोदितः खलु । कीदश्यस्तास्काः पकाशस्ते । मूर्योद्याचलनागच्छाति । मृथेदिय से चलता हुआ भाता हूं। कापि भीजनं कृतज्ञ वा ह कहीं भीजन किया वा नधी है

ष्ट्रतिम्भध्माहात्पः हः ।

भपुनाऽष कर्तरमम् ।

€िंध्यानि । हरूंगा । विवाहस्रीपुरुपालापुप्रकरणम् ॥

किया था को वदर से वहले ।

भव यहां श्रीनिये ।

लवा बहरणा विशवः कृतः ह मूने किम मदारका विवाह किया था है व्यवंतर । થી ગંગુપુત્ર દેવા ગરી દ यनुद्रहाति स्वाह

|                | *          |     |
|----------------|------------|-----|
| गरक लगा        | वयत्रयोधः  | н   |
| 10 c 50 -0 -20 | 4.4.4.4.4. | ••• |

₹ ₹

| And a second sec |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| सर्वेषाऽनुक्नाऽस्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सन मकार से अनुकृत है।                 |
| कत्यपरमानि जातानि सन्ति 🐔 🛸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कितने सहके हुए हैं!                   |
| बलारा पुत्रा द्वे कन्ये च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | चार पुत्र भीर दी कन्या ।              |
| 'स्वामिकमस्ते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्वामीजी, नमस्ते अर्थात् में आप का स- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रकार करती हूं।                        |
| नगले भिये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नगरते थिया ।                          |
| कोविस्सेवामनुशापय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | किसी सेवा की आजा करिये।               |
| सर्वधेव सेवसे पुनराहापनस्य कावस्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सब मकार की सेवा करती 🗐 हो फिर आज़ा    |
| वाऽस्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कराने की क्या भावस्थकता है।           |
| भाषा भवामध्यमं कृतपानत उप्लेन वालेन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भाव व्यापने अस किया है इस कारण गरम    |
| हगासन्यम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जलसे स्वान करना चाहिये ।              |
| गृहाणेदं ककमासनं च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क्रीजिबे यह जरू और आसन् ।             |
| इदानी भ्रमणाय गन्तस्यम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इस समय पूरने के किये जाना चाहिये ।    |
| क्ष गच्छेद <b>१</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कहा वर्ते !                           |

# स्त्रीदवश्रृदवशुरादिसेव्यसेवकप्रकरणम् ॥

डचानेष ।

वगीची में ।

| दे ६वछ ! सेवामाजापम कि कुर्याप् !       | हे सास दिवा की आज्ञा कांत्रिये क्या             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A 448 4 Mandallan in Sanda              | <b>杨秋</b> 子                                     |
| सुसंगे ! जलं देहि                       | सुभगे ! वह दे। . ;,<br>क्रीजिये वह है।          |
| गृहाणेदमास्त ।                          |                                                 |
| हे इब्द्वर ! मबान् किमिच्छत्वाकापबद्ध । | हे स्वशुर 1 आवकी स्या इच्छा है आहा।<br>कीजिये ( |
| हे बराबद 1 निस्य सदाजारमाचर ।           | हे वर्शकी ! नित्य सती सियों का भाव-             |
|                                         | रश कर (                                         |

# अथ ननन्द्रमातृजायावादप्रकर्णम् ॥

है नगरदरिद्वागरिक वार्गानाप कर्यात । वद सातृप्ताये 'किमिन्द्रमि

तत पनि कीइजोऽस्ति ह भनीव सुखबदी बधा तय ।

गमा त्याहराः पतिः सुभाग्येन डब्योस्ति ।

कदानिद्रियं तुन करोति ! बरावि महि किंत' सर्वदा मीनि व-

ईयति ।

पर्याभ्यां बाल्यायंत्थायां विवादः कृतोऽतः

ं गीसदा दुःसिनी पीर्तेते । ला गान न \* \* 1:-यान्यपस्यानि जातानि तान्यपि रुग्यान्ययेऽ:

----- यस्यस्याऽऽदौष नास्ति निर्वलस्यादः । परम तब मन्य कृतिहरानि पुरास्य परमानि द्विपानन्तर जॉयन्ते ।

सर्वेदा प्रेमेलानि सन्ति विदेन्ते च सर्वा-लखान् ।

नबारिमन् संसारेऽनुक्रुक्कीपतिजन्यसंद सुलं किमपि विद्यते THE THE

्रानी बृद्धाऽबस्था आप्ता यौवनं 'गतं के-

शाः रवेता जाताः पतिदिन वन ह-सित पा

है ननन्द ! यहां आशे। यान चीन की कही भाजाई ! वना इच्छा है । तेरा पनि कैमा है !

अखन्त सस देनेवाना है जैमा नेग । मैंने सो इन मकार का पनि जच्छे मा स पाया है कमी कोई बुराई तो नहीं करता ? कर्मा नहीं फिन्तु सब दिन मीति बदार

देखे। इन दोनों ने सस्यावस्था विवाह किया है इससे.सदा द सी रहा ž I

, , , , , , , , जो लडके हुए वे भी रेंगी हैं आगे लक्ष का होने की बाखा ही नहीं है-निर्वलता से देली वेरे और मेरे कैसे प्रष्ट लडके दो वर्ष के पीछे होते जाते हैं

सब काल में मसला और बदते जाते हैं मुशीलता से । इस संसार में अनुकृत सी और पुरुष से होनेवाले मुलके सदश दूनरा मुख

इस समय वृद्धावस्था आहे. जवानी वाल सफेद हुए और नित्य बल घटता है

बह इस शमय आने जाने की भी जास-स देशनी रामनागगनमवि कर्नमशक्तो सर्थ हो सवा है। जातः । बद्धि के विष्तित होने से उत्तरा बीकतारे। बद्धिविवर्षासस्यादिवशीते भाषते । आज इसके करने का समय भाषा उत्तर श्रदादम्य सर्वयमय श्रामत ऋर्वेडस को उनाम के सबसे से । सत्वात । सोऽच युतः । वर भाज गरभग । नीयता इमशानं बेदमन्त्रेर्यनादिभिर्दश्चताम्। के बनो दमसाम को बेरमाओं काके सी भादि सताथ से जरा हो। द्वारीरं भस्मीमतं जातमनस्त्रतीयेऽद्वचन्यिस-शारीर सन्य शेरावा दल से अीमरे हिन चवर्त कावा पनातकिशिषं शोकादिकं टाडों को देशी से इबड़े कर उठा के फिर किचित्रपि तैय कार्यम । टसके निवित्त शोकादि कुछ भी म बहता चाहिये । रवं मानावित्रीः सेवः न करेप्यतः कन त गाल दिता की सेका नहीं करता हता। प्रते। इवर्तसे इती मातापितसेबा केवापि नैव कतप्ती है इसनिये गता दिता की सेवा का ह्यात दिली को कभी व करना घर हैते । स्याज्या ।

#### अथ सायंकालकृत्यप्रकरणम् ॥

१दानीन्तु सन्ध्यातमय बाननः सार्थसः । बार ती सञ्च्या समय आशा सञ्ज्ञीयानय न्ध्यातुशास्य भोजनं इत्या अथनं हुत्य। और योजन बार हे यूपना मानना वर ।

भय स्वया दियस्त्रार्थं कृतव् ! प्रवास्त्रवर्गेतायद्वविष्टमहितः । भय दियोग्कामी स्वयस्य जानः ! यहप्रवासि मुद्राः कायः साहिद्वेदाने स्व-यहप्रवासि मुद्राः कायः साहिद्वेदाने स्व- भाव तुने दितना दाम दिया है इतना दिया और इतना रोष है । भाव दितना बाय और सर्वे हुना है योच की इच्छे अप और मार्ट की सूर्व हुन्।

| •६ संस्कृतः                                                                                                                                                                                               | वाक्यमवीधः ॥                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इदानी सामगानं कियनाम् ।                                                                                                                                                                                   | इस समय सामवेद का गान कीजिये                                                                                                                                                                                               |
| वीणादीनि बादित्राण्यानीयंताम् ।                                                                                                                                                                           | बीणादिक बाजे लाह्ये ।                                                                                                                                                                                                     |
| र्यानीतानि ३                                                                                                                                                                                              | काये ।                                                                                                                                                                                                                    |
| बाधनाम् ।                                                                                                                                                                                                 | यजाईये ।                                                                                                                                                                                                                  |
| गीयनाम ।                                                                                                                                                                                                  | गाइँच 1                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>फ</b> म्य रागभ्य सगये। वर्तते ।                                                                                                                                                                        | किस राग की बेला है 4                                                                                                                                                                                                      |
| पहजस्य ।                                                                                                                                                                                                  | पट्ज की।                                                                                                                                                                                                                  |
| इदानी नु दशपटिकामानेवा शब्दाग ताश-                                                                                                                                                                        | इस समय तो दर्श पड़ी रान आई सीह                                                                                                                                                                                            |
| थीध्यम् ।                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| गन्यता स्वस्थानम् ।                                                                                                                                                                                       | आह्ये अपने २ घर की।                                                                                                                                                                                                       |
| स्यस्वशय्यायां शयनं कर्पव्यंम् । 😁                                                                                                                                                                        | अपने २ परुंग पर सीना चाहिये ।                                                                                                                                                                                             |
| सत्यमेबेधरक्रपवा सुतीन शक्षिमध्छेत्ममा-                                                                                                                                                                   | सत्य है ऐसे ही ईश्वर की छूपा से ह                                                                                                                                                                                         |
| र्नभैवनः।                                                                                                                                                                                                 | पूर्वक रात बीते और मुवेश होवे ।                                                                                                                                                                                           |
| अभीमा स्वरा                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| राराराज्यय                                                                                                                                                                                                | वप्रकरणम् ॥                                                                                                                                                                                                               |
| दाराराञ्चनः<br>भम्य तिरास्पृत्र कर्तने ।                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                           | े इस का शिर बहा है।                                                                                                                                                                                                       |
| भम्य शिशः स्थूप कर्तते ।                                                                                                                                                                                  | इस का शिर बड़ा है।<br>देवदण के शिर में बाल काते है।<br>मिरे तो मुक्द हो गये।                                                                                                                                              |
| भग्य शिशः स्पूष्ठ कर्तते ।<br>देवश्चम्य मुद्धेदेशः कृष्णाः वर्धस्ते ।                                                                                                                                     | इस का शिर बड़ा है।<br>देवदण के शिर में बाल काते है।<br>मिरे तो मुक्द हो गये।                                                                                                                                              |
| भम्य शिरः स्पृष्ट क्षेते ।<br>देवर्चम्य मूर्वेदेशः हृष्णा क्षेत्रे ।<br>गम तु सत्रु देवना जाना ।                                                                                                          | इस का शिर बड़ा है।<br>वेषदय के शिर में बाल काते है।<br>किरे तो मुक्त हो गये।<br>तेरे भी बाल काथे मुक्त हैं।<br>इस का गावा गुन्दर है।                                                                                      |
| भम्य शिरः स्पूष्ट वर्षते ।<br>देवश्चम्य मृद्धेदेशः कृष्णा वर्षम्ते ।<br>गय तु सत्रु देवना जाता ।<br>तदानिकेशा भद्रियेका सन्ति ।                                                                           | इस का शिर बहा है।<br>विषयण के शिर में बाल काते है।<br>विश्व मुंग्द हो गया।<br>तेरे भी बाल आपे मुद्दे हैं।<br>इस का गाया गुन्दर है।<br>इस के शिर में बाल नहीं है।                                                          |
| भन्य शिरः स्पूर बचेते ।<br>देवदणम्य मुटेडेशाः हत्या। बचेत्ते ।<br>मय तु सपु देवता जाता ।<br>बदारि देशा भद्धेपेता सन्ति ।<br>अग्य सत्तर्दे मृत्यमन्ति ।<br>भये शिरामा सन्तर्दरः ।<br>'स्पेशवेत भूदेस्त ।   | इस का शिर बड़ा है।<br>विषयण के शिर में बाल काते है।<br>विषय के शिर में बाल काते है।<br>तेरे शी बाल आपे मुद्दे हैं।<br>इस का गाया गुन्दर है।<br>इस के शिर में बाल नहीं है।<br>उस के अपक्षी भीतें हैं।                      |
| भन्य शिरः स्पूत्र वर्षते ।<br>देददशस्य मूर्वेडेग्राः कृष्णा वर्षते ।<br>यम मुलयु देदता जाना ।<br>तदारि डेग्रा भद्रतेशतः सन्ति ।<br>अस्य सन्तरं मृत्यसम्ब ।<br>भयं शिरमा सन्तरः ।<br>स्प्रोणित भूर्वेस्य । | इस का शिर बहा है।<br>देवदण के शिर में बात काले है।<br>जिरे तो मुनेद हो गये।<br>तेरे भी बाज आपे मुदेद दें।<br>इस का गाया गुन्दर दे।<br>इस के शिर में बान नहीं है।<br>उस की भव्यों भीतें दें।<br>कान से मुनना है वा नहीं!   |
| भम्य शिरः स्पूण बचेते ।<br>देदरुपम्य सूर्वेडेशाः कृष्णा बचेत्ते ।<br>सम्य तु सन्दु देशा जाता ।<br>शस्त्री केशा भाद्रेशका सन्ति ।<br>अम्य समारे मृत्यमन्ति ।<br>भयं शिराम् स्पन्तरुटः ।                    | इस का विश् बहा है।<br>देवदण के शिर में बाल काते है।<br>मेरे तो मुदेद हो गये।<br>तेरे भी बाल काथे मुदेद हैं।<br>इस का माया मुन्दर है।<br>इस के शिर में बाल नहीं है।<br>उस के अव्हों भीतें है।<br>कान से मुक्ता है का नहीं! |

विशासु न पान्तु शवले व्यानं न दशाने । बहिस तो नहीं परन्तु गुनने में ध्यान वहीं देवा । **मयं** विद्यासाक्षः ( यह अच्छे नेत्रपास है। स्वं चशुवा यदयसि न वा <sup>ह</sup> त् आस से देखता है वा नहीं ! परकामि वंशन्तिकदानी कन्द्रहारीजीतीऽहम-देलना हे परन्त इस समय गम्बहति अर्थात् भोडी ह दिवाना होत्या हो। ferr t इसामीन्ते रक्ते महिली क्यं बर्तेते हैं इस समय सेश आंधे काल वर्षी है ! बते।इहं द्यमान्यस्थतः । जिससे में सं,नं से उड़ा है। स काणो पूरोडिस्ति । बह काना पूर्व हैं। इष्टरमस्यमन्भः सबसुष्कवन् पूर्ण गण्डति । देखना पादिये यह अन्धा भांसवाले के समाम केने जाता है। सवाऽक्षिणी कदा नष्टे ? नेश आसे इब नष्ट हुई ह अब में पीच वर्ष का हुमा था। यदाऽदं यम्बदयोऽपूरम् । इदानी मत्त्रेत्र शेगोऽस्ति स प्रथं निव-इस रामध मेरे नेत्र में रोग है वह देते स्थिति १ निवस दोगा र अध्यक्षाचीप्रधेवतेन विद्यार्थयाने । भम्बन भादि श्रीवय के येवन से निवस होगः । तस्य नामिकोत्तमःस्ति । उसकी नाक मनि मृन्दर है। भवानवि शुक्रवासिकः। बाप भी सुमी के भी नाक्षाते हैं। प्राणित गरंभं निष्ठति न का है माश्र के गन्ध मुंचते हो 🛍 मही । रकेष्मकपत्वारमया नासिक्या गरधी स सरदी इन्द्र होते ने मूल की नासिका से मतीयते । गन्ध की प्रतीत नहीं होती । भयं पुरुषः सुक्रपोकोऽस्ति । यह पुरुष भच्छे वानवाता है। भतिस्प्रलखादस्य नाभिक्षशीसः । बहुत बोदा होने से इसकी गामि गृहरी है। स्वमध मसलमुखी ४६यते किमचकारणम् ह तु आज परावयुस दिसाई देना है इसते बवा कारण है ह अवं सदाऽऽहरादितवदनी विधते । यह सब दिन शसक्षमूल बना रहना है। भाषीकी भेड़ी बर्तेते । इस के भोध बहुत अच्छे है। **अ**यॅझम्बे:छत्वांद्वयंद्वरोऽस्ति ।

यह काने भोहनाता दोने से भयहर है

गर्कत्वास्यमवेशः ॥ इस समय सामवेद का गान कीजिये इदानी मामगानं कियताम् । बीपादिक बाजे रुद्धि । र्याणार्दानि बादिपाण्यानीयंतास् । स्राये । क्सर्जातानि 🖈 वन देवे। बाधनाम् । गाउँचे 1 गीवनाम । कृष्य शहान्य समया वर्तते । किन गय की बेबा है। पदन की । पश्जम्य ! इदानी न दशपटिकामानिया शम्याय साश-इम समय से दश घड़ी रात आई सी। र्थाप्यम् । आह्ये अपने २ घर की ! गम्यता स्वस्वस्थानम । स्वस्वशस्यायां शयनं कर्तस्यम् १ भारते २ पर्लग पर सीमा चाहिये । सरयमेवेश्वरक्रपया सन्तेन राजिगेच्छेरप्रधा-सस्य है वेमें ही ईश्वर की क्रपा से तं भौदन। पूर्वक रात बीते और मुदेश हाँवे । शरीराऽवयवप्रकरणम् ॥ शस्य शिशः स्पृतं वर्तने । इस का शिर बड़ा है। देवन्तम्य मृद्धेकेखाः कृष्णा वर्षम्ते । देवदच के शिर में बाल काले है। गग नुस्तन्तु देवेना जाताः । मेरे तो मुक्त हो गये। तेरे भी बाल बाबे मुपेर हैं। तवापि केशा भर्द्धश्वेताः सन्ति । इस का गाया सुन्दर है। भर्य सञ्चारं सन्दरमस्ति । इस के जिस में बाल नहीं हैं। भयं डिएसा सल्बाटः । रस की अच्छी भेंहें हैं। तम्योत्तमे भुक्षीस्तः। कान से मनता है वा नहीं है श्रोत्रेण श्रुणोपि न का इ

मुनता हूं।

पहिने हैं।

इस की ने कानों में अच्छे सन्दर गा

नया यह कानों से बहिरा है ?

श्रुणामि ।

ध्वानि ।

अनया स्थिया कर्णयोः श्रद्धास्याभूषणानि

किमयं कर्णाभ्यां अधिशास्ति ?

| संस्कृतवास्यः                               | ाबोषः ॥                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| विधरस्तु न परन्तु श्रदणे ध्यानं न ददानि ।   | बंदिराती नहीं परन्तु मुनने में ध्यार<br>नदी देना। |
| भवं विद्यान्तकः ।                           | यह अच्छे नेत्रमाया है।                            |
| स्वं चशुवा परयसि न मा !                     | त् आंक्ष से देखता है वानशी !                      |
| पदयामि परन्तिवदानी कन्दहार्धिजातीऽइम-       | देखता हूं परन्तु इस मगय गन्दटाष्टि                |
| स्यि ।                                      | अर्थात् भोडी इहिनामा होनदा हो ।                   |
| इदानीन्ते रक्ते मक्षिणीं कर्ष बेनेते हैं    | इस समय तेश आंधे कर वर्षे हैं !                    |
| यते।ऽइं शयनाद्वत्यितः ।                     | जिससे में सं.नं से उठा हूं                        |
| स काणो पुर्वे।ऽस्ति ।                       | बह काना भूर्ध हैं।                                |
| द्रष्टव्यमयमन्त्रः सब्धुष्कवत् कथं गण्डति । | देसना पादिये वह अत्था भासवाले ह                   |
|                                             | समाम कैसे जाता है।                                |
| सवाऽशिणी कदा नष्टे ?                        | नेरी आसे वय यह दर्द !                             |
| यदाऽई पम्बवपीऽभुवम् ।                       | जन में शोच वर्ष का हुआ। भा।                       |
| इदानीन्मलेत्रे शेगोऽस्ति स क्यं निव-        | इस समय मेरे नेत्र में रोग है वह कैने              |
| सर्वति र                                    | निक्व होगा है                                     |
| अम्बनाचीवधसेक्तेन विदर्शिष्यते ।            | अम्बन आदि भीषध के सेवन से निवन                    |
|                                             | होगा ।                                            |
| संस्य मानिकोत्तमास्ति ।                     | उसकी नाक भनि सम्दर है।                            |
| भवानपि शुक्रनासिकः ।                        | भाप भी मागे के सी माक्षाने हैं।                   |
| भागेन गर्ध निवृति म सा ह                    | नाक से यन्थ संघते हो या नहीं !                    |
| रकेष्मककत्वागया नासिकया गर्थो न             | सरक्षी क्या होने ने महर की नासिका से              |
| मतीयदे ।                                    | गन्ध की मतीत नहीं होती ।                          |
| षय पुरुषः सुऋषीकोऽस्ति ।                    | यद पुरुष भच्छे गालबाला है।                        |
| भतिरपुनस्यादस्य नाभिर्गभीसः।                | बहुत गोटा दोने सहसदी नामि गहरी है।                |
| स्वमध मसलमुली दृश्यत किमलकारणम् !           | नु आज मसलबुख दिनाई देना है इसमें                  |
|                                             | बंधा कारण है !                                    |
| अबं सदाऽऽङ्हादितबद्ना विद्यते ।             | यह सब दिन प्रसत्तमुख बना रहना है।                 |
| अस्योष्ठी भेष्ठी। वर्षेति ।                 | इस के जोत बहुत अच्छे हैं।                         |
| . मध्यान्वे।छत्वाद्भवद्वरीऽस्ति ।           | यह सन्दे चरेष्ठवाता होने से भयहर है।              |

सर्वेक्षिया स्वादे। गुधने । माचा सत्त्वं पिमं मधुरं सदिव वाच्यम् ।

नैय केनचिरखरवजुतादिकं वक्तव्यम् ।

क्षयं मुद्दन् वर्त्तते । सब दन्ता हदाःसन्ति वा चनिताः ?

तव दन्ता इदाःसन्ति मा चनिताः ह मम हड़ा अस्य तु बुटिताः सृन्ति ।

मनमुख एकीऽपि दन्तो नास्यतः कप्टेन शोजनादिकं कशेषि । अस्य शम्यूणि रूप्योमनानि सन्ति ।

अस्य शमधूणि रूप्नीम्नानि सन्ति । तव चित्रकस्योपिर केशा म्यूनाः सन्ति । स्वया कंण्ड इदं किमधं चद्धस्ं ?

स्वया कंग्ड इदं किमध बद्धम् ! कास्योद्ध बिस्तीर्थी स्ता ! स्वया हृदये कि लितम् !

त्वया हृत्य । क श्लिम् ! इत्। हिमन्त्रो अस्यनः कुडुमकस्त्यों लिते । तथा हृत्यूलनिवारणायीयम्म । माणवकः स्तवादद्वम्यं विवति ।

पदम् ! देवद्यांडम् सन्वोदरा वर्तते । स्यन्तु समु सामोदरः ।

तव पृष्ठे कि स्थ्नमस्ति ! कि स्कन्याभ्यां गारं बद्दति ?

परमाऽस्य क्षत्रियस्य बाहोर्बर्कं येन स्वभुन बरुपतापुन साज्यं बर्द्धितम् । सबजान जीम से स्वाद किया करते हैं। बाणी से मत्य कीर प्रिय सब दिन बेनर

चादिये । कभी किसी की झूंठ मोलना नहीं चादिये

यह अच्छे दांतों बाला है। तैरे दांत हट हैं बा चल गये हैं! मेरे हट्ट हैं अयोज निश्चत हैं मीर इस के तो टूट गये हैं।

मेरे मुख में एक भी दांत नहीं है इस<sup>से</sup>

क्तेंग्र से योजन करता हूं। इस की मूंकें लग्नी हैं। तेरे ठोड़ी के उपर याल बोंदें हैं। तुने गर्ने में यह किसलिय गांघा है!

इस की जंगा तैयार हैं। तुने छाती में क्या छाताया है ? इस समय हेमन्त अस्तु है इससे कैमर और कस्तुरी केवन किये हैं। येते हां सूदवज्ञन निवारण के लिये जीवप।

छड़का स्तन से दूध पीता है। देख ! देवदच यह वहें पेटवामा अर्थाद नुन्दीला है। ! यह तो छोटे पेटवाना है। तेरी पीठ में क्या कमा है !

तरा पाठ म नया सभा ६ : नया तू कर्नों है। मार उटाता है ! देख ! इस क्षत्रिय का महिन्छ जिमने सपने बाहुनक से राज्य नहाया है ! अस्य करपृष्ठे करतले च प्रतं रूपन-गरित ।

मधियन्थने सार्वेश्वनाऽस्त्रष्ठः एकव पञ्चा-इलयो भवन्ति ।

वारीरस्य मध्यभागे नाभिः पुरतः पश्चिनतः क्षतिः कारवने ।

**अवं** महतः स्यूलोहः ।

गागवको जानुस्यां गच्छति । अपातिगमनेन अङ्घे पी/इतेस्तः।

महे पर्दस्यां को प्रावसगमन । बास्य हारीरे द्वीर्घाणि क्षोमानि सन्ति ।

त्तव सरीरे न्युनानि सन्ति । अस्य दारीरचर्ने भावनं वर्धते । पश्यास्य मला क्यास्टाः करित । अमंदक्षिणेन इस्तेन भीजन वामेन अलं

विवति । इदानी स्वया अगः इतोऽस्यती भवनी द्यीमं चकति । मधुन। हु मंगान्त्रस्वग् दश्चते अस्थिपु वी

टापि वर्षते । अथराजसभाप्रकरणम् ॥

तिह, मी देवदतः ! स्वया सह यदछानि । सहा गा देवदत्त ! तेरे साथ में भी राज-राजनभाग ।

में को। इस के हाथ की चीठ और तने में मी क्षमा है । मुठी बांधने में एक भोर संगुठा और एक

25

और पांच भंगती होती हैं। शरीर के आगे बीच भाग को गामि और की के भाग की बीद्र कहते हैं। यह पहलबानु मोटी जंघा बाला है। लडका घोंट के यह से पहता है।

आज बहुत चलने से आंधें दस्तती हैं। में पैदल कल गांव को गया था। इस के शरीर में बढ़े २ शेग हैं। और देरे चारीर में थोड़े रोम हैं। इस के शरीर का चमड़ा निकना है । देख ! इस के नस कुछ २ लाल 🕻 ।

बह दृद्धिने हाथ से भोजन और बांचे से 'कल बीला है। इस समय तुने अर्ग किया है इस से नाड़ी धीय प्रकारी है। इस समय मेरे भीतर 🖏 स्वया जलती और हारों में वीदा भी है।

संभागव्यस्य कः पदार्थः है समा शब्द का क्या अर्थ है। मा सत्यासस्यनिर्णयाय प्रकाशयुक्ता बर्जन । प्रकाश से महित है।।

रत्र कति समानदः शन्ति ।

सहस्रम् । या मग प्रांगे मगाहित तत्र सनु पञ्चश-तानि संभासदः सन्ति ।

इदानी समार्था कस्य विषयस्योपरि विचारः कर्तस्यः ।

ग्रदस्य । तेन सह युद्धं कर्षत्र्यं न वा। यदि कर्चन्यं तहिं कथम् । यदि स घर्माता तदा तु न कर्जन्यम् ।

पापिष्टरचेत्तर्हि तेन सह योद्धव्यमेन ।

साऽन्यायेन प्रजां मूर्च पीडयस्पतो बहापा-विष्ठः । एवं नेचीई शकासपक्षेपयुद्धकुशला गाले-

ष्टा कोशपान्यादिसामग्रीसहिता सेना

युद्धाय भेषणीय। । सत्यमेनात्र वर्ग सर्वे सन्मति दयः ।

इशानी कर्या दिशि के सह यह वर्त त्तेते । पश्चिमायां दिशि यबनैः सह हरिवर्णस्था-

नाम् ।

जो सच बंड का निशेष करने के बंडो डिनने सगरमह है।

हजार । जो मेरे प्राम में मभा है उस में ती सी सगामह है। इस नगव सभा में दिन विषय परं

करना चहिये। युद्ध मधीत् सहाई ना । उस के साथ गुद्ध करना चोहिये 🛚 न यदि करना चाहिये ती कैसे ।

यदि बह धर्मात्मा है। नव ती यद का योग्य नहीं। और जो पाणी हो तो उसके साथ पु करना ही चाहिय । वह अन्याय में प्रजा की निरन्तर- पी

देता है इस कारण से बड़ा पोपी हैं। यदि ऐसा है तो शस अस्त चलाने भीर युद्ध में कुराठ वहां लड़ने वानी । जाना और अन्नार्ड सामग्री सहित से

युद्ध के किये भेजना चाहिये। सच ही है इस में इस संय लोग सम्य देने हैं। इस मध्य किम दिशा में कीन २ के सा

युद्ध होता है। पश्चिम दियाँ में मुमलमानी का और ह स्विष्य अर्थात युरेवियत होगी का

हारे हुए मुसलमान स्रोग अब भी उपद्रव

यह तो पशु पक्षियों का भी स्वमाव है कि

अब कोई उन के घर आदि की छीन लेने

की इच्छा करता है तब यथाशा के ग्रद्ध क-रते वर्धान सदते ही हैं।

हे अहर ! गीमों की बन में चगा।

आधा पढ़हों को विसाना चाहिये।

बड़ी जो नई ज्यानी गाँवें उन से आधा

द्ध तुने दहकर मालिक को देना भीर

ये दोनों दैल गारी में बा रूप में जोतने के योग्य हैं और ये दोनों इल ही में ।

देखिये. वे योटी भेंसे वन में चाती हैं। भागो की देखने योग्य भैसी का यद किस

अर्थात पूर्व भाग नहीं छोडते।

खिल ।

अर्थ सलु पशुपक्षिणागपि स्वमाबोऽस्ति बदा करिचत्रृह।दिक महोतुमिच्छेत् तदा यधाराकि युध्यन्त एव ।

पराजिता सपि यवंना सधाप्यपद्रवं न स्व-

अथ ग्राम्यपशुप्रकरणम् ॥

भी गीपास ! ता बने चारय ! . तत्र या धेनवस्ताभ्योऽर्द्ध दुग्धं स्वया दुश्या

स्वामिम्यो देवमई व बत्तेम्यः पाय-वितंब्यम् ।

एनी पूपनी रेके बोर्क्तु योग्यी साः। हमी इते दस । परयेगाः स्पूला महिन्यो बने बरन्ति । भागण्य भी द्रष्टव्यम्महिकामां यद्ये वर-

स्परं कींड्डां भवति । <sup>र</sup> अभ्य राष्ट्रो पदय उत्तमा शहबाः सन्ति । किनिय राज्ञः सनुरङ्गा सेना गण्छाति !

थोतस्यं हृश्यः कोहरां हेकले हैं ा यथा इस्तिनो स्यूलाः सन्ति तथा इस्ति-

- स्योऽपि । ्रिमागाससम् गण्छान्ति १ १ भूण, वारियाः कोदशं वृंदन्ति । शकार आपस में हो रहा है 1 इस शता के बहुत उत्तम मोहे हैं 1 बया यह राजा की बोडों साहत सेना जा रही है ह मानिये, बोडे किस मकार दिनदिनाते है ! जैसे हाथी मोटे होते हैं बेसी हबिनी भी ।

हाओं बशबर बात से बजने हैं है धुन, शांधी देते विदारते हैं।

परयेषे गतीपरि स्थिला गच्छन्ति । वेश ये डार्या पर मैठ के नाने हैं। इस राजा के कितने हाथी हैं ?

सस्य शद्भः कतीभास्तिन्ति है पम्ब सहसावि । रात्री दशनी बुकन्ति ।

माठः कुरकुटाः संपरदन्ति । मार्थी मुख्यानी ।

कुकारम्य गर्मा भनिम्युनाः सन्ति ।

मृत्, सम्बद्धर्गा राममा रासन्ते हे मान्यमुद्धरा पुरीले सक्षतित्वा भूमि ज्ञान्धर CA .

बाक्त मार्च नदन्ति । साम दिल्लीहरू अर्द रें दिन ह

रक्षे द्वारेषां अवस् । रक्तमने बानगेशी दशे मनति शालमन-न्तु बेर शन्। दानरे नृष्यमंत्र के सद्ध न सम्माने ।

हे नहित्र हाते. हाथा पर्या स बा ह बर्दानक में में हुए वर्षे अवति ।

# 44# 1 : 1

**७३ २८***१५ व***्यास्त्र** अस्ति ।

grad ab ung ab fielt ? ant, berm fine gantreif

ma ger fitte mait Rit. !

कुन्हार के गयहे कावन्त मीटे हैं। मुन, सन्वे कानीवाने गरहे मेशने हैं

गांव के स्वर मैला शाके मृति की बाते हैं। उंट बोशा दोने हैं।

eine 2 f

पांच हजार ।

राव में कुखे मृंसते हैं।

मुंबरे मुस्ये बोलते हैं।

विस्ता मुनों की साता है।

गद्रिया बन्धी और भेड़ी की दुश्या है बदाओं से नदी में जब दीवा मा आब मुख का बादर बड़ा गुड़ और प कुष का अंगुर तो भच्छा, होता है। क्रमी मरे हुए भी करने को महीहीड़ आके ने गीओं से तृथ तुदा वा नदीं

करीका (वी-दी) गाय का युध में बढ़ देव किनने मीब से मुरीना है ह

नी कार्यों से । ः दिनंत वैवे सर दूप निमना है। 4 44 4 1 बेंब, बेंबर्च बंदर केंब क्रों हैं ! बह बला बही मृत्यामा हैने हमान है।

## अथ ग्रामस्थपित्रप्रकरणम् ॥

, एताभ्यां च्टकाभ्यां मासावे नीडं रचितम्।

अप्राण्डानि धृतानि ।

इदानी तुं चारकेरा अपि जानाः । परव, विष्णुमित्र ! कुक्कुटवे।र्युद्धम् ।

कुकतुरी स्वान्यण्डानि सेवने । परय, शुकार्गा समृद्दे यो विरुवसुञ्जीयते ।

रात्री काका न बादमन्ते । बरे 1 मृत्योद्वायय प्र्यासनेन वानस्यजन-यात्रे बाम्बुं निश्चित्य अर्क विनाशिकम् ।

बावसेन बालकहस्ताद्रोटिका हुत। । यत्रवः, बीदशं काकोलकिकं यदं प्रशं

परव, कींडरां काकीकृष्टिकं पुद्धं प्रवर्तते ।

, भनेन शुक्दंविविधिकपोताः पाक्रियाः ।

इन चिद्धियों ने अटारी पर घोंसला बनाया है।

यहाँ अण्डे धरे हैं। अब तो इन के बच्चे भी हो गये हैं। देख विष्णुसित्र ! सुरगां भी लड़ाई।

मुराग चपने अहें का सेवता है। देख, मुगों के गुड को जो चर्चेता हुवा उड़ा जाता है। राज में फीदे नहीं बोकते हैं। करे नीकर 1 कीदे को उड़ादे उसने पीने के

जल के बरशन में चींच डात कर जल गर्ट कर दिया। कीए ने कड़के के दाभ से रोटी लेली। देख, किस मकार की, कीने और बसूजी की लड़ारें हो रही है।

देल, किस प्रकार की कीवे और बहुआं की कदाई हो रही है। इस ने मुगा दंस सीतर और कबूतर पा से हैं।

#### अथ वन्यपशुप्रकरणम्॥

वन सं रात के समय सिंह मर्जत है। याईल ट्रिय्स सिंहा निर्होधन्ते। याईल को देखकर सिंह कि माते हैं। या सिंहो गागदन परसो निजमवर्गणा सिंहो हवः। परसो निजम यसो साजिय ने सिंह मारा द्रष्टव्यं इस्तिसिहरणम् । जक्रले हस्तियुभाः परिभगन्ति । इदानीभा कृष्टेण ख्यो गृहीतः । षधं कुक्तुरो सज्ज्ञानवेन सिंडेन सहाप्या-जिः कृता । पद्म सिह्यराहसभानम् । गृक्ता इसुक्षेत्राणि भक्षयित्वा विनाजयन्ति ।

परय, वेगेन घावतो सृगान् । वयं रुर्श्वपावस्यूजीस्ति । यो निजयादुस्कृत्य घावनि स झहान्त्वया

यो निस्नयादुरप्कुरये धावनि । हष्टो न वा ? बहुन्हछवान् ।

कद्षिक्रास्त्रेशि हष्टा नं वा ! एकदा अप्टेंडन सार्क गम युद्ध जातम् । शत्री भूगाका कोदान्ति ।

कदाबित्तक्रोडि हो न या १ स भारण्या महिता बलवन्तोः भवन्ति सम्बदाबिद् हष्टवान सा १

अथ वनस्थपक्षिप्रकरणम् ॥

इराचित्रमारमान्यपृष्ट्वमानी कोडली महा-शहर्र कुरुतः ।

र्येनेदातिरेगेन बलिका हता । भूगु तिलियः बीट्स मन्ते नदन्ति ! देख डाथी और सिंह की नटाई ! बंगन में हाथिमों के शुंड चूमते हैं !

नकी भेड़िये ने हरिन पकड़ किया। यह कुता बड़ा धलवान है इस ने । के साथ मी लड़ाई की ।

देल सिंह भीर ब्यूकर का गुद्ध । शुक्रर उस्त्र के तेतों को साकर नष्ट देते हैं। देल, वेग से दौड़ते हुए हिरतों की।

यह काला रोज बैल के समान मोटा है जो भांटी से सपटनापट के दौरना उस सरहा को तू ने देखा है वा गरी बहुतों को देखा है।

कभी शिष्ठ भी देखें हैं भी नहीं हैं एक समय शिष्ठ के साथ नेशे नहीं हैं हुई थी। रात्रि में सियान रोते हैं।

रात्रि ते सियाल रोते हैं।'
कभी गैंडा भी देन्या या नहीं!
जो अरणा भैंसे बनवान होते हैं उन कभी देग्या या नहीं!

क्यों सारत पशी भी उरते भीर की

करने हुए बड़े बाब्द करने हैं । बाज ने बड़े बेग में बटेर मार्स । मुन निविश किम अकार मण्ड बोरने दें सन्ते पिकाः मिथं कुवान्ति ।

ाक्रकोकित्यदृदर्वचाः सुवाक् च गनुष्यो।

49 1 ारं देपद्यो देगगति श्रव्छति । श्येने मयुरा मुखान्ति ।

इका रात्री विवरन्ति । ह्य बद्धाः सरम्मु पास्तविष्ठजनवन् गास्यान् त्तं कथं ध्यायनि !

माका अध्येवभेद जनभानम् धानित । दव वाधकवरीस शक्ति ।

इन्गर्स्थमान्नादी शस्त्र भौगाय निपनन्ति है। प्राप्तवया कुछ। स या ।

नका गर्नेध्यवहदन्ति । वेदिनका माणवर दस्ताहोटिका छित्वोड्डी-તેા

पाँर कीम वार्च ति ।

यं इ.च्या. पाणी महादिक्यारी । दना कदायिद्वनशीर्ध्य दशे व दा र

(य:दिनवृत्य संयक्षी वर्तते । राभिकेष दशी संदिति ।

वं से.पा वसूत्रान्ति ।

वसन्त प्रतृ में कीशर दिय गृब्द करते ž ı कीवे और कोयल के सहद्या दुए और ल-

च्छा बोळनेवान्य धनुष्य होता है। यह देवदच इस के समान चनना है। देशिये मोर नायने हैं । बस्तृ शत को विषश्ते हैं।

देख बगुला तलावओं में पालप्टी गमुप्य के तत्य गछर्गा गारने की दिस प्रदान ध्या-न कश्मा है । यलाका भी हिसी धकार अञ्जानकी की पारनी है । देख, किस गक्षार चक्रीर दीवने हैं।

शे बहुद उपर मानाश में कारर मान के लिये गिरने दें वे गीय तने दें ले है स ગદી ' मेना अन्य के समाम बोलते. है।

चीत् कटके के दाथ से रोटा ए न कर बद जाती है। अथ तियंगजन्तुप्रकरणम् ॥

सर्व चलकी शक्तिक ने हैं। दह काया सांव बदा विवदाश है। आप वे कशी अधार की देशा है। सही व हैस क्षांव और देउने का बढ़ होगा है ! बह दिल्लू से काटा गया के मा है। यह सेह केंद्र है।

संस्कृतवात्रयप्रवोधः॥

36

मूंपका निले शेरते । स्वतिकां सम्बद्धिकाः

माक्षिकां शक्षायित्वा नमनं मजायते । भाग वासः कर्तन्या निर्माक्षकं वर्तते ।

मधुमशिकादशनेन शौधः मजायते ।

त्रमरा गुज्जन्तः पुष्पेम्यो गन्धं गृहन्ति ।

अथ जलजन्तुप्रकर्णम्॥

तदागसमुद्रेषु निवसन्ति ।

तिमिङ्गिला मत्स्याः समुद्रे भवन्ति ।

रोहिस् सिंहतुण्डराजीवायच पुण्करिणीनदी-

मकरः पश्निपि मृहास्त्रा नियलति ।

नकामाहा जपि सहान्ते। सवन्ति ।

कूम्माः स्वाज्ञानि संकोच्य शसास्यन्ति ।

वर्षांमु मण्डूकाः शब्दयन्ति । जलमनुष्या अप्सु निमज्य तट शासते । तिभिक्तिल मच्छी समुद्र में होती हैं।

रोह् सिंहतुण्ड श्रीर राजीर इन नामी व मछालियां पुसारिया नदी तलाव अ समुद्र में बास करती हैं।

ममे विड में संति है।

नहीं है ।

करते हैं।

मक्सी साकर बमन हो जाता है।

यहां वास करना चाहिये मक्सी एंक

मयुमाविस्तयों के काटने से मूजन

मीरे गूंजते हुए फूठों से मुगनिष

समुद्र में बास करती हैं। मगर पशुओं को भी पुरुद्र कर भी जाता है। गांठे परिमार भी बढ़े २ होते हैं। कछर अपने आहों को समेट पर फेर्स

हैं। वर्षों में मेंडके बोलते हैं। जल के मृतुष्य पानी में डूंब कर तीर

अथ वृक्षवनस्पतिप्रकरणम् ॥

रियसाः फलिता न बार्ड

पीपल फरे हैं या नहीं ?

बैठने हैं।

अस्यां वादिकायां गुल्मलताः प्रशंसनीयाः

निप दूर करने के शिंग निविद्या ना निर्मण्डी के यसे आने साहियें। रुप्तावानी का बंधा होता है " गिलेख उत्तर की झांतहरती है। शंसादकी को दूध में पकाके जिये। जिस मकार से ऋतु २ में इरहेका. करना योग्य है वैसे , सेवी हुई - इस्म रोगों को छुटा देती है कि 7% र सोंठ मिर्च जीर धीपल से कह और रोगों का नाश करना चाहिने l जो असगन्य को दूध में एका**के** भीत वह पुष्ट होता है। वे इन्द साने के योग्य हैं। इन इन्दों का तो साफ भी मच्छा होता इस वर्गाचे में गुच्छा और लदाप्रतान सा के योग्य अर्थात अच्छे हैं।

#### अथात्मीयप्रकरणम् ॥

सद च्येष्ठो बन्धुर्भगिनी च कास्ति है देवदचस्त्रचीटा च । सो बन्धेऽदं सामात स्टब्स्ट ।

सन्ति ।

मो बन्धोऽदं पाटाय प्रजाति । गच्छ प्रिय ! पूर्ण विचा इत्लाड्डमन्तस्यम् । मवदः कन्या अध्यक्षः किं बर्टीन्तः १ वर्णचारणशिदशदिकं वर्सनदाक्षाणि वामी-स्वदानी धर्मपाकशिस्यगणिवविचा अधी-यने । तेरे बढा माई और बहिन कीन है ! देवदश्त और सुधीळा !

हे बाई ! मैं पड़ने को जाता हूं। बा प्यारे ! पूरी क्या करके लाता ! आपकी केटियां लाजकर नया पड़ती हैं वर्णेवारण शिक्षादिक तथा न्याय लागि सारत पड़कर अब पर्यं, याक, शिक्ष के गणिताविया पड़ती हैं।

```
मबज्जेष्ठया मागिन्या कि किमधीतमिदा-
                                             संस्कृतवावग्रवशेषः ॥
                नीडच तथा कि कियते !
                                                        चापकी बड़ी बहिन क्यार पड़
             वर्णज्ञानमार्थ्य घेदपर्यन्ताः सर्वाविदा वि-
                                                       वया करती है।
              दिखेदानी बालिकाः बाठवति ।
                                                      अहाराभ्यास से लेके बेद तक सब पू
                                                     वहके अब कन्याओं को पहाया कर
           तया विवाहः इत्तो न वा ।
         वंदानी हु न इतः परन्तु वरं परीहर स्वय-
                                                    उसने विवह किया वा नहीं ?
           म्बं कर्नेनिक्छाते ।
                                                  वभी तो नहीं किया परन्तु वर की पर
         दा काश्चित् स्वनुहयः पुरुषो निहिच्यति
                                                  करके स्वयन्त्रर काने की इच्छा करती है
         तदा विवाहं कहिल्याते ।
                                                 वब कोई बदने सहरा पति भिलेगा तर
        ं मित्रेरचीतं न बा ः
                                                विवाह करेगी।
     सर्व एव विद्वांती वर्तन्ते वथाऽहं तथैव
                                               तेरे नित्रों ने पड़ा है वा नहीं !
      तेऽवि समार्नस्यमंत्रिषु भैऽयासस्मानात् ।
                                              सन ही विज्ञान हैं जैसा में हुं वैसे वे भी
   १९ विकृष्य हि बताते ।
                                             हैं क्योंकि तुल्य इक्याय वालों में वित्रता
                                            का सम्भव है। ....
   । ज्याच्या वृह्मान् ।
 े कि सब मानुसार्य है। इंड एकार
                                           वेश बाबा क्यां करता है' है : हरू
माइमयं माम मानुल इयं वितृष्यक्षेयं मानुष्य-
                                          राजा का कारबार ह
भियं गुरुषत्वयथं च गुरुः।
                                         चे विवि तरे मामा आदि हैं !
                                         टीक बुड मेरा मामा यह बाप की बहिन
ह्यानीयेते कर्मे मयोजनायैकत्रामिलिताः !
                                        बुमा यह माता की बहिन मौसी यह गुरु
                                       की सी भीर यह गुरु है।
                                       इस समय ये सब किसलिय गिलकर इकट्टे
ता सत्काराषाऽऽह्ताः सन्त वागताः ।
में मातामहीर्बमुख्यालादयः सन्ति ।
यम गित्रस्य सीमागिनीदुहिस्त्रामा-
                                     मुझ से सरकार के वर्ष जुलाबे हुए नाये हैं।
                                    वे गेरे मानी, समुर भीर साले भादि हैं।
                                   वे मेरे मित्र की की बहिन सहकी और
मम विज्ञास्य स्थानदीक्षित्री स्तः ।
                                   अपाई है।
                                  वे मेरे मामा और भानेज हैं।
```

# अथ सामन्तप्रकरणम् ॥

स्वद्गृहनिकटे के के निवसन्ति हैं प्राच्चणक्षत्रियविर्गृद्धाः । इमे हाजसमावित्राधिकः । बरे घर के पास कीन २ रहते हैं जादल, क्षत्रिय, बेश्य, और गृह ये राजा के समीप रहने बाते हैं।

# अथ कारुप्रकरणम् ॥

निर्माय तत्र मदान्तानि कटाकोलकदकाका-दीनि संयोज्य दातस्थानि । इदं काष्टं हिस्सा पस्मेडं १९य ।

भीस्तशंशत्वया नीविमानस्थतक्रहहार्दानि |

मरमात्कपादाः सम्पादनीयाः । इमं कृषं किममे डिमरिस है मुक्डोस्मद्दयोगिर्माणाय । और इस जादि स्वके उन में क कलायन्त्र कीन कोट आदि संपूक्त देने चाहियें ! इस लक्कड़ी की काट के बना क्या

हे बढ़ई! तुझ को नार्वे, विमानं, रव

हुण से किवाबों को बना । इस पन्न को किस छिपे कारता है मुसल और उससी बनाने के कि

# अयायस्कारप्रकरणम् ॥

से अवस्तर ! व्यात्रावायमे वालामि शन्तितेमसमुद्रशानिभुगुम्बयो नि मंत्रायः । एत्मम कुप्तति च । इने कुप्ताब्दारी व्याद्धितित न वा ! वे सहा थीर कहारिता न वा !

रुस्त् इतिहारहात् विषयेत् स्वयति । विरयम्यः ।

Fif 791

हेमता है। इन बीच महिल्ही हो। हिन्दिने बनाई वेमने के दिने !

"जुर व रे बाद : मुख्य बहराह्युः । की कीते दिस सूत्र के रहता रे हैं है

. शार देश **मृ**ष ।

Ħ

trie fo um s

# अथ सूचीकारप्रकरणम् ॥

में। मूच्या कि मीटविन ! विरोक्तरकृषाचीयसाणि सीव्यापि । नो सूर्र से नया सींदा है ? दोवी अंगरसा और पानामा सींदा हैं।

# श्रथ मिश्रितप्रकरणम् ॥

मो काइक ! कटं यय । इसे स्वाधा स्वाधीनगर्भन् जानित किराता यमे निवसानित ! सक्मनतीन सर्रासि कुम सन्ति ! इसे त्यामा प्रीचने शुच्यानित । बुच्यामण्यास्य ! अस्य साम्यो स्तातव्यम् । सम्मदेन राजिनमुद्याल्यास्यस्यलनित । सर्वे कम्यण्यास्य । इसम्यस्य गृहीत । वस्मै

बहुतीराष्ट्रजीतिकारणायः है बहुब बागाच्छा जीवतितः । बात्तिस्तृदे बातकारित बहुति व्यक्तिः व्यक्तिः व्यक्तिः । होत चेत्राः बात्यति । तत्र बस्युनिसस्यत् सर्वत्रति हृत्यः । हात्तराने सुचिति स्तरी बहुवः । बात्तराने सुचिति स्तरीय सामुद्धः ।

केएण्ड्रमण्डः । मोलप्डिश्याचित्रप्रेति सुप्तक्षः हित् सम्बद्धिः ॥

भरे पटाई शङा पटाई दुन । ये बहेिंग्ये हरिन आदि पशुमी को मार्ति किरान वार्यान् श्रील लोग बन में रहत कमरुवाले तलाव कहां हैं ! वे सब तल व गरमी में मूल करे हैं। तृ कुए से जल छा। नात्र वावडी में नहाना पादिवे। बाक्य से बन्द्रक और तीर्षे मादि बल्ला यह बन्दात मूने किस से किया मार मयोशन के किये ! करवार से बाहा हुदाने के बिये देल, एडके हैं। हते हैं। इन या में विश्वीन अच्छे हैं। में भीर लीग गांगे जाते हैं। बर्श दे पू भोगी ने बाहर सब धन ती इगर के लाग में मुबिकिमारि कुए बे मेरे पर में कांटा चुन गया इस की वाकों की संगळ । भी राज ै शरी की बाट गिर मूँद स्य भी भूष ह

```
रंत्रकत्रवाष्य्यवशेषः ॥
                                                                           44
अर्थ शिल्पी धासारमस्यूषमं रचयति ।
                                          बह राज धटारी यहुत घान्छी पराहा है।
क्षर्य क्रीप्रयामी श्वायकारी वर्तते ।
                                         यह कोतवास स्वावकारी है।
                                         यह कोतवाल सो धन्मरिया मही है कन्या-
स स पंत्रीता नैवास्यव्यायकारियातः ।
                                         यकारी होने हे ।
                                         वे रामा के गंबी होत बहु वाते हैं।
एते राजगान्त्रणः पुत्र गच्छन्ति ।
                                          शक रामा की न्याय करते के लिये !
राज्यको प्रधायकाताय वहित ।
                                          क्यों । पाम है ।
मोरवाम्ब्रहानि देहि ।
                                         देश हैं।
ददानि १
                                          थों । वेंडी तिकों से देश नियान का है ।
गा (देशकार ! तिकेम्बारीतं निःसाम्बं
     केरी ह
                                         र्थ्या ।
धारवाति ।
                                         की कोड़ी ! करती की भोकर चीम देने
कोरे शक्त है बस्तानि मशास्य सची
                                         कारिये १
     देवाति ।
                                         कियांची की कर कर !
क्षाटाम बचान ।
                                         इस समय लेक्स हुआ कियाने छेला ।
इदानी मात.काशी कालः कपाशवद्या-
     रव ।
                                         सब भिवादी क्रीम सहाई के किये वैदार हैं।
शर्वे मुद्धाय संदक्षा भवना ह
                                         मुद्दे और मुद्दादरे क्यद्री में सब्बे हैं।
अधियरपरियो शक्तगृह युव्वेते ।
                                         बया यह गेहुंनी को पैतारी है ?
दिगियं गोषुमान् विनन्दि !
                                         बर्धे। बाज बिले में होते चलते हैं !
वर्तित दर्ग राजध्यकाक्षीत है
                                         दाने दादक से काथ की कारा !
देन मराण्डमा सिंही इत: ।
                                         ब्राने तरकार से बात का किर कार
वेगाप्रविना कृष्य शिरशिक्षण्य ।
                                         E.871 1
                                         क्षत्रक दिशस्त्रिये कांबरा है है
सम्बनं किश्वेषतारी ह
                                         शने परित के बारी काला है ।
बपानदी प्राप्ता क गयक्र है ह
र प्रस्ता ।
                                         बाहत को १
कि स्थारमाधीएनं यकति शर्व हा १
                                        बबा बहुते में शात बद्धाता है श दान
करादे शाकं एव ।
                                        बराही में द्वारात परा
```

ทั้งตาลเจนหลาน: เก

विरुद्धः मृदिप्यसि चेचर्डि द्रातांक्षाटिय- | रवासि ।

संव पितुन्तु सामध्य नापन्तव सुका

वेन प्रजा पीस्पेति से इंध्यन स्वर्ग गण्डेर्ग ! यो राप्त्रमं वीष्ट्रमेस्स क्ष्मण नरेके पतेत हैं

बेगेरपरमुपास्यते सिस्म विज्ञान कृतो ग वर्देत ? दः परोपकारी ॥ सततं कथका मुखी गरेन्?

अस्यो सम्बुषायां किमरित ह यस्पने । हदानीमवि कुम्ब्या भाग्य बत्तीत न वा !

श्वस्थानि । म्बन्धमतिहाभि क्रमी मोधीनं करेवि ।

दमवत्र मदाग्राम देहस्यां श्रीप निपेदि । तेनाविषम्मीम्यां चतेन सह यहां ऋत्र ।

भनियान् संबन्धे स बा । मेश्रास्टाई मा गयत । क्रवरमध्यो क्यारि देव स्वर्धी । तेरे बाप का भा -सामर्थ्य न दूमाः तो क्या ही बात कहती है ।

जिस ने प्राप्त का पालन किया ,वह . को वर्षान जाय 🚉 🗼 जी शाउम की गष्ट करे बह वर्षी ११३ न वंडे ! 'बो:इंस्वर की वपासमा करे इस मा

विरुद्ध योलगा क्षेत्र तरे दांत तोड

ज्ञान क्यों न कड़े ? जो वरीनकारी है यह सबंश हुनी . सहोवेद ११ 😁 इस संयुक्त में क्या है है

कपटा भीर धन । काम कोठी में अन्न है म! गदी ! थोदा साहै।

तृ आनाती ,यहता है उद्योग वर्गी करता ! बोनों बीर उजियाता शोने के लिये ... अ पर दिया वर । उस ने दाल और तलवार से शी पुरुषी

साथ युद्ध हिंबा । 😘 शनिथियों की सेवा करता है वा मही। क्यी बेडि चपासे में गृत का।

को अभागी को दिख पर भर के 🕏 यद शुत्र और माणी की बाद वर वर लेखना बह समञ्जय बहाना है, उन

हमी म सेरगा चाहिसे । .

88

संस्कृतनावयमबोधः ॥ जो गध पीनेयाला है उस की मुद्धि वर्षो ो गचवोऽस्ति तस्य बद्धाः कथं न हमेत्। न न्यून होवे। जो व्यभिपार करे वह रोगी वर्षों न होते ! में। व्यभिष्रेरस रुग्णः कथं ग आयेत् ! जो जितेन्द्रिय है वह सब उचन काम स्यों वी जिलेम्ब्रयः ॥ सर्वे कर्त् कुने। न श्रवनु-न कर सके ? योगाम्यासः इती येन अन्दर्शतिर्वेश्वरः । जिस ने योग का द्याप्यास किया देवह शनवद्याश से युक्त होते । बद्धपूर्व जलं पेर्य यनः पूर्व समाचरेत् । वस्य से पवित्र फिया जल पीना चाहिये भीर गन से शब्द जाना हुआं काम करना षाहिये ।

यदवद्यता है।

मनुष्य आदि ।

रहा है।

मनिकेशीचे बयाहै !

ता आंग्सै। फंदापि न पतेत् । थयं वाचाकोऽस्त्यते। वरवशवते ।

अनिकले किमहित है

। यात् ?

गुनुष्यादयः । यः बद्धयां भवति सोऽरे गो जावते । ध्यञ्जनेन पायुं कुरु 🕻 🗸 कि पर्मादागदोऽसि यत् स्वेदो जाताऽस्ति ।

स्थर्भ शारि निरयं स्नारण गितं भोक ध्यम् 🗽

जहवापू द्वादी सेवनीयी । सर्देशकेशके गुढे निवसमीयम् ।

मैद केनवित्मकीवानि बद्यालि भार्याणि l

मच्छे हारीर होते राज नहा के घोडाता साना च दिये । विश्व अल और बायु का रोवन करना च हिये ।

पहले से चायु ( हंवा ) कर।

वह अनुजाल में कभी नहीं सिरे'। ' '

यह बहत योखने बाला है इमी काश्रण

जो पग से चलता है वह रोग रहित होता है।

बया थाग से आया है जो पसीना हो-

जो तब अतुनी में सुल देनेशना है। उसी घर में रहना चारिये । किसी को भी मैसे कपड़े पहिनने न चादियें। तेरी क्या करने की इच्या दे ! यर आहे सावे की 1.

84

स्यं मुद्देश न बा ?
पृतदुम्यमिष्टेः सहाऽश्वि ।
स्वयाप्रस्थानी च्यापाति न वा ।
उर्व रुक्तरात्यम्य मधुमाणे सामन्ते ।
स्वान्यो गुरादिकं निल्पाते ।
स्वान्यो गुरादिकं निल्पाते ।
स्वान्यो गुरादिकं निल्पाते ।
स्वान्यो सामग्री वर्षते ।
सम्बद्धे ।
सम्बद्धे सामग्री वर्षते ।
सम्बद्धे सम्बद्धे ।

बेन वर्गः सेव्वते स युव गुरश जावते ।

त् सन् शाता है वा नहीं!
यो दून भीर गाँठ के साथ साता है।
तृने शांव नृते या नहीं!
सरन्ते के साल यहां में दे होते हैं।
कल लाहि से गुड़ शाहि बनावे
इस समय गते तक गाँन नृत रिना।
मठा दे।
यह मति से वहीं के साथ मात साता
साम कहदू राये वा नहीं!
तृने कमी दिल्यों भी हाई या नहीं।
तैने गाजगृवे साथे हैं।
सब्द क सहित नृत्य पीना बनिने।
नो यन्ये या सेवन करता है वर्ष मुनी
रहना है।

### अथ लेख्यलेखकप्रकरणम् ॥

स्वाची तेमाध्या शायह दुवीय । चाप्त्रम्युत्पावद्गीहासात करिति । टेपिटी तमाद्व । स्वाच्यायव । सुम्बद तिमा । यह वह विभिन्न तिथित स्व श । दिस्त स्वाच्यायव्याय । सुप्त्रम्यायव्याय । सुप्त्रम्यायव्याय ।

गन्य किना का नावा मध्ये । हरें। वह जानुष्म श्रेष्ठ विश्वता है। किना बताओं। देशत का। पीर्वा किना व बहा विश्व किना कर मेजी वा नहीं। मेर्ना संख् दिने की क्रम्या सक्तर में

मुन्दरी असर जिलेन बानना देवा गर्ध

शनामि स परन्तं सामग्रीसंचयन केलने च विसम्बो भवति १

श्राहरू मर्भ मी स्था से सिमी गृहीत्वा मध्यमी-द्वी शरदाच्य जिलेश हैं महान्ते हेसी हायित ।

भगमतीय र्राप्ते हिसति । रतस्य रेसिनी गन्दा चलति । खेलांकितिहत्ते चनत्याः १

यदि स्वभेकाई मततं निसास्तर्हि पम्च रातानि । यदि शिक्षां गृहीत्वा द्यानेः द्यानेश्रिःश्वितनः " म्यह्मे**राडे**शराणी मुन्दरे हबस्तो एव

एता च कावेत । मस्मिक्लाद्वारसे ६०३७ सभ्मेरित न मेलितं तुन्यूनं सन्तुवर्वते ।

गमुप्येर्याद्याः पठनाम्यातः क्रियेस सादद्य व के के कार्यास्था में १६वि अर्थे स्था । गया वेदपावकं छेलयितव्यमस्येकेन हर-

प्येण कियतः इक्षोद्रान्दास्यासि ! अखुरुगानि महीप्यमि चेरुदि शतत्रयं व-ध्यमानि चेच्छत्रध्यक्म् ।

साघारणानि चेत्महरू दलोकान्दास्यामि । दातत्रयमेव प्रहीध्यानि परन्तवरम्खनं किखिरवा दाम्यमि चेत् । षरगेयंगेव करिप्यागि ।

अथ मन्तव्यामन्तव्यप्रकरणम् ॥

मन्यसे न था !

जानता सो संपश्नत चीज इकड़ी करने चौर लिखने में देश होती है। जो अगुटा तर्जनीअगुली ले फलम की प-

कदकर बीचली अगली पर समग्र जिसे तो यहन अच्छा लेस हो । यह मायन्त जस्त्री हिस्तता 🖥 । इस की रुखिनी भीरे पराती है। यदितृ एक दिन निरन्तर हिसे सो कि

तने इलोक निख सके ' पाच सी। यद शिक्षा मध्य कर के भीरे १ छिलाने का अध्यास करे तो अक्षतें का दिव्य ख-रूप और स्पष्टना है।ये १ इस साल के रस में काउतक मिनाया है

या गरी ह मिलाया तो है परम्तु थोड़ा है **।** गनुष्य कोग जैसा पढ़ने का भन्यास करें वैसा ही लिखने का भी करगा पाहिये 1 मुझ की बेद का पुरतक लिखागा है एक

रुपये से फितने स्नोक देगा ! वो बहत थरछे छोमे तो सीनरी भीर ग-ध्यम होंगे सो पांचसी । वदि बहुत शाधारण या घटिया लोगे सो द्यार रहेक दंगा । शीन ही भी खूंगी पश्नु बहुन अच्छा हेस करेगा सी । भच्छा ऐसा ही करूंगा।

रवं जगत्तप्रारं शक्तिदानन्दस्वन्यपं परमेरवरं | तृ इस संसार के बनाने वाले सच्चित् गीर

व्यानन्यस्वरूप यस्मेश्यर को मानवा है वा मही।

अयं नाहितपुरवासमागासम्बद्धमृत्वार्धं मस्ते-इवरं ग स्वीकरोति ।

यश्यं कपुकार्यरचकरचनाविशेयान् संसारे तिहिचनुवाचर्यवस्यं परमारमानं मन्येता ।

बाइन राष्ट्री शीचतरघनां पदयनि स जीवः कार्ययस्तराहं कृतो न गन्येस ह

मन्नेत्तमा भार्मिका नाश्चिका विद्यांसोऽ-ध्यापका उपदेष्टारश्च स्यस्तत्र कोपि कदा-चिलास्तिको गवितं नैवाईत्।

कै: कर्माभेर्माक्तिभवति तदा क वसन्ति तत्र कि भुज्यते च !

धर्मी: कर्मोपासनाविद्वानैमीकिर्जायसे वदानी ब्रह्मणि निषसन्ति परमानन्द च सेवन्ते ।

मोधं प्राप्य तत्र सदा वसन्त्याहीस्वित्कः धाचित्रतो निष्टरम पुनर्जनमगरण प्राप्त-

श्रामित है प्राप्तगोक्षा जीवास्तत्र सर्वदा न वसन्ति कि न्तु महाकरपपर्यन्तमभीद् माद्यमायुर्वावर्षाः यत्त्रते।विरवाऽऽनग्दं भक्तवा पुनर्जन्ममरणे

माप्नुबन्ध्येव ।

यह मनुष्य मास्त्रिक होने से स्वमान माष्टि की उत्पत्ति को मान कर ईरवर नहीं साजना ।

नो बहनास्त्रिक कर्षा किया. ने और बनावट की इस नगत में निश्चम तो अवस्य ईश्वर को माने 1 जो इस साष्टि में बने हुए पदायाँ की

को मत्यश्च देशता है वह जैसे कारीगरी खके कारीगर को निइचय करते हैं ैसे जा के बनानेवाले परमारमा को क्यों न माने जहां शेष्ठ घर्गारमा जाहितक विद्वान पडानेवाले और उपदेशक हों, वहां

मनुष्य नास्तिक कभी गहीं हो सकता। किन कर्नी से मुक्ति होती है उस कहा वास करते और वहां क्या भीगते हैं धर्मयुक्त कर्म उपासना और विज्ञान से मी क्ष होता है उस समय अग्न में मुक्त जी रहते और परंगे जानस्य का सेवग करते हैं जीव मुक्तिको मास दोके वद्दां सदा रहे

हैं अथवा कभी बढ़ों से निवृत्त होकर ग्रस

जन्म और गरण को प्राप्त होते हैं ? मुक्तिको पास हुए जीव वडां सर्वदा नहीं रहते फिन्तु जितना नाहा फरप का परिमां है उतने समय तक ब्रक्त में वास कर आ

नन्द शोग के फिर जन्म और मरण की भवरप मास होते हैं।

इति श्रीमद्वयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मितः संस्कृतवाक्यप्रवोध-

नामको निवन्धः

समाप्र: ॥



# विज्ञापन ॥

पहिले कमीरान में पुस्तकें मिलनी यी' अर नक्द रुपया मिलेगा।। क्षक महसूल सर का मूल्य से अलग हैना होगा।।

| विक्रयार्थ पुस्तकें                         | मूल्य           | विक्रवार्षं पुस्तकें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इहरनेद्रभाष्य (९ भाग)                       | रेष)            | मसार्थमकारा बहिपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बहुरेंद्रमान्य सम्दर्ध                      | { <b>#</b> 3    | सत्यार्थवकारा ( वंगला )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चारेदादिमारयम्पिका                          | ₹1)             | सस्यार्थप्रकाश गुनशती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| देशप्रकारा १४ माग                           | <b>¥i≈)</b> !!! | संस्कारविधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| क्रद्राप्यापी मृत्                          | e>)(1           | " बहिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दश्यमशयक्रावाचे                             | -)11            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " बरिया                                     | <b>←</b> )      | विवादगद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| निष्य                                       | *)              | चार्याभिवित्रप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्रम्पच ( १ क्रायट )                        | 1)              | शास्त्रार्थं कीरोलाबाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| शक्तुप्याचयप्रवेशि                          | -)              | आश्या के नियमीयनियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| क्यव्हर्ग भागु                              | <b></b> }       | वेदविषद्भवनगृतदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भवी गाँउ हुन                                | )91             | वेदानितध्वास्तिविवारणः नाग्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| क्षपु भागा । त्राप                          | )111            | ·· अधेगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| » च वर्ष (वस्तुत्र (वेन्त वांत्राम्)नामधीत) |                 | छ।रिगन्निगराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             | पूर्व अर        | शास्त्राचे हाशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कारवीदेशकरलयाना ( ना                        |                 | ६१यम्भव्यायस्यवस्यक्राश् गाप्तः<br>नया क्रोत्रेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| , ( arefi   ~)                              |                 | मत्त्रक्ष साधारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (%43/17)111                                 |                 | नवा न,1वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| साबद्दा रिग्ड                               | -,              | मार्थ यहाँ की मनुत्रमणिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                             |                 | म्भावत्राचाम्यः पृथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 事を 174147年被与問門問題                            | 115             | हेम्/दिवरोग्यंवतंत्र मृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \$ # HAZ                                    | 71              | क्षान्त,रक्षानीत्वर क्षेत्र गाह्न, र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| काल्य विश्वपारिक अपूर्ण का १०)              |                 | हिन्दी भाग ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8-2 2-412 a 25-                             | ¥ 27            | वर्षेत्रमानानान .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,                                           |                 | - married - marr |

#### <sub>भीरम्</sub> प्राव्दानुशासनस्

# यतीविश्यमिदं वेशं विश्ववेशं प्रसम्पतत् ॥ शब्दानुशासनंनाम शास्त्रं व्याख्यातुमारभे ॥ ९ ॥ स्प्रस्य पान्दानुषासनम् ॥ ९ ॥

#### पदे-यय यः। शब्दानशासनम्॥ १ । १ ॥

पदार्थः-व्यथः व्यथः त्यवपिषातार्थः । श्रव्हानृशातनम् व्यनुशिरवन्ने श्रव्हा यनेन नद्रनृशासनम् । शिरव्यने शब्दा व्यनेन नव्यासनम् वयाच् शासनमृत्या-गनिति व शब्दानाभनुशासनम् शब्दानुमाननम् ॥ शिक्षासृत्वम् । सृष्टार्थः-वृत्वः श्वनुशासनं नाम शास्त्रविधिक्षयने । वर्षोवारव्यविद्यानन्तरं शब्दशिलाविषयं शास्त्रविधिक्षयत् हति वरं ।

भा०-केषां शुष्टानां लाँकिकानां वैदिक्षानां च ॥ व्यवेख्यमधिकारार्थः मन् पुत्रपते शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यस् । इति भावपम् ॥ १ ॥

#### छाइउग्ग् ॥ २ ॥

च, इ, उ, इत्यवसायपुर्वादरपान्ने खनारियनं धर्मतः । मत्यादारार्थम् । सस्य प्रदर्खं भवति च, इत्यनेत । निदर्शनम्-जरस्युत्परहत्यादि ॥

भा०-श्रकारस्य विश्वीपदेश व्यक्तश्रक्षरवार्थः कि मयोजनस् । व्यक्तारः स-वर्णप्रहर्णेनाकारमपि पथा गृष्ठीयात् । व्यथमकार इह शास्त्रे विश्व वयदिरयने ।

्-प्राप्त्रान्त्रावित शास्त्र का व्यक्तिकः विवासाता है व्यवस्थ वर्षेत्रभारत शिक्षा के व्यक्तर शहरिताता विषयकशास्त्रका व्यक्तित्र क्या काता है व्यक्तेत् शहर केते व्यक्ते तनका कित से जिल प्रकार का सबस्य है क्यादि शिक्षिक्यक शास्त्र का प्रारम्भ किया जाता है। जिल स्वाप्त्रीं वार को निकति दिन्द शहरीना कहा।

। ६-छ, इ, इ, इस खलारों वा सवदेश वह कान में दकार इस संदर्भ पहा । है, प्राचाहार के लिये, जनका चहुत कामाओं होता है तहिययन गुप्र कर्य्यटक है व

भारपकार सहिन्द यसकालि को बहने है कि अहक्त सूक्से सवारकावि-प्रभोपदेश देवया प्रयोजन कि सवार सवसे पाहकार से काकार वो भी जैने पहस्तकोर स्वाप्त स्वाप्त से स्वत्य स्वत्य स्वाप्त स्वाप्त से स्वत्य स्वाप्त से स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्व



प्तुप्रयो शब्दाचां परित्रः मातिशब्दः गुणशब्दाः क्रियाशब्दा यहच्द्राशब्दाः वतुर्थाः । प्रयो च शब्दानां महत्तिः-जातिगब्दा गुणगुब्दाः क्रियागुब्दा इति । परि० मकृतियद्नुकरणं भवति।कि मयोजनम् । द्विःपचन्तिरस्याह तिट्छतिङ ते निवानी यथा स्यादिति भाष्यम् ॥

एष्ट्रोङ् ॥ १ ॥

ः ए. मो इत्यत्तरे उपित्रमाने टकारेमिनं पटनि । प्रत्याद्वारार्थम् । तस्य ग्र-गुपैकारेण निदर्शनम् – एडि परहरम् । ऐक्षीच ॥ ॥ ॥

पे, या इत्यक्तरे व्यद्भिरयान्ते पकार मिनं पटनि । प्रश्यादारार्थम् । तस्य प्रदेश-्य, इ, प, प, इत्वेतरचनुनिः । निदर्शनम् अषः परस्मिन पुर्वविधी । इच हाचीम्बल्यवया । एचोऽयरायावः । वृद्धिरादेच् ।

हययरट् ॥ ६ ॥

र, य, व, र, इश्यसरायपृषदिरणान्ते टकारमिनं पत्रति । प्रश्याद्दारार्थं नस्य रण भुरत्यकारेण । निद्दशनम्-श्रखोश्ट ।

नर्वे वर्णाः सहदुपदिष्टा श्रेयं इकारो द्विरुपदिश्यने पूर्वधैव परध तथ पूर्वी-

भाष्यकार गृहविष्ताञ्जलि की कहते है कि-चार प्रकार की शहरों की वृत्ति है । जैवे जातिशब्द मनुष्य, मी, । गुक्तशब्द, -रक्त, यीत । क्रियाशब्द प-।ति पठित । यहच्छात् वद्-मृतक ॥ और तीम प्रकार की भी शब्दों की प्रयक्ति है ।ति शहर, गुणुशस्त्र, क्रियाशस्त्र, एक मकारी में बहुच्छा शहरू च्याकि स्नादि । होते हैं बस के समुक्तक का भी कापन जैसे हा इत्यादि प्रयोजनी के निये विश्वित है यहां विश्विषायां भी कही है एवं का कर्य यह है-अनुकरत प्र-ि के तुरुष होता है क्या प्रयोजन कि (हिःपचलु) क्रतुकाल है यहाँ क्र-दाल न्यर (६१९१६६) में जैसे हो। ॥ ३ ॥

४-ए, भी दन भारों का नवदेश का लाता में इकार दत् दक पहा है स्यादाराभे दन का घटण एकार है होता है तद्विपयक सूत्र ग्रूपटण है मध्य ५-ऐ, की श्रम कारों का मध्देश कर शाम में चकार देश बड़ा है प्रश्या-रराधे उस का घटण छ, ह, ए, है, हन बार वहीं से होना है निद्र्शन अब्

। भू एष् ऐष् घटल है।

६-६, य, व, र कुम कलारों का उपदेशकर कम में प्रकार रहा संद्रक एटा । प्रसाहारके लिये छनका चन्न प्रकाशके होता है तहिययक सूत्र कट् घटन है। त्य वर्णे कतारतनार में एक न बार लवदेश किये है यह दरारे दो बार प्यदेश किया पूर्व भी बर भी कहां वृत्रीवदेश हो हुए छन्ताहार के लिये है परेग्री हम्पूर्याहाराधः पुरुषा हमित । जामणा स्थित । जेप्ट्रेन राम्यः । अप्रतित् । आजति । रिकोटमणा स्वर्णा न सित । रिकोटमणाया स्वर्णा न सित । रिकोटमणाया विसर्जनीयजिङ्गामृतीयोषभ्यानीयानुस्वरत्याः । कर्ष नुनर्योगवरहः । ४६ वहिन । अप्रपदिशुख अपूर्व । अयोगवाहानाम् रृषु खत्यम् । उर दिकेण । अर्था अप्रपति । उर्था कर्षामन नामणास्परेगः जिप्पते । इह मध्यत्ना । स्ववत्तरः । यद्वीवस्त्री । रिकेपपति । स्ववत्तरः । विश्वत्तरः । स्ववत्तरः । स्वव

लखा ॥ ७ ॥ लक्ष्यत्तरगुपदिश्यान्तै एकारमितं पठित भत्यकारार्थम् तस्य प्रदर्ण म्म, इ. य इत्वेतैस्त्रिभिः । निदर्शनम्-अस्मृदित्सवर्धस्य चामस्ययः । स्व इस्तो यस्य । इस्यादि ॥

लों। पुरुषों हमति। आदि में (ह्यिम) में उकार सिद्ध करता है। जीर रिविध श्रम् प्रत्याहार के लिये हैं जो (अपुत्तत) आदि में शम्महतुष्पात् है, इब सिद्ध करता है। देक और कल्म वर्णों के सबसी नहीं हैं। आर्थात् में सुन्ह हिर करता है। देक और कल्म वर्णों के सबसी नहीं हैं। आर्थात् में ल आदि कि से पर्या होता है जो कि पर वर्ण होता है के रेक भी राजा कर पर पर्या होता है जो पर पर्या करता। ये क्षायोगवाह विश्व में लहाते हैं जो कि प्रत्य करता है। इनकाश वर्ण करता होता है इनकाश करता है। इनकाश करता है को कि प्रत्य करता होता है जो कि प्रत्य करता होता है जह जो है जो करता है जाता है जो करता है जो करता है जाता है जो करता है जो करता है जाता है जो करता है जो है जो करता है जो है जो करता है जो करता है जो करता है जो करता है जो है जो करता है जो करता है जो करता है जो है जो है जो है जो करता है जो करता है जो है जो करत

थ-ल इस अतर का उपदेश कर अला में लकार इस जैसर पड़ा है प्रत हार के लिये ठल का चहना क, इ, य इन तीन वर्षों से दोता है तिद्विपर्यं कप दम् पर पहना हैं। इरेण्डरणानि परेणाण्डरणानि तु पूर्वेणीवाणुदिरचेत्रमेव परेण । याथ कि. पंषणुदिरसूषेटण् परेणः क्रियतेऽन्त्रवरणमेशेच्यन नवं शरयवश्वास्तानागपि स-र्णाहरणिपपते । इह संस्थाना । सँग्वासारः । र्यन्ताकमित्यनुरगारयानुना-त्रके पवि परसवर्णे कृते तस्य याब्रहणेन ब्रहणाइद्विस्य गया स्मादिति ।

िन पुनर्वेषांग्सस्यविद्यायं एकारि हिर्मुब्ध्यते । पनन्द्रात्यस्यानार्यो भद-पेपा परिभाषा (व्याख्यस्तने। विशेषनित्वित्तिर्वाह संदेशद्रलस्त्यामिति) करण्ट्रि सर्वे विराय पूर्वेषाण् ब्रह्मं परिखेण् ब्रह्मानि स्थास्यास्यासः । इति साप्यम् ७

#### अमङ्ग्रानम ॥ ८॥

म, प, ए, ए, प, इस्पेनाःचसरायपुष्टित्र्यान्ते महाहमिनं पटिने वन्ताहाः ।थेष् । तस्य प्रहणं पत्रति । च, प, ए, इस्पेरेस्थिनिः। निर्शनम्-पुषाः तस्य-परे । हत्तो वर्षां यपि लोगः । टमो अस्याद्वि रुपूर्ण्तत्व्यम् । चणाई। स्य-तरहः इति स्वतरिणापि प्रहण्यस्य स्रयते । ट ॥

इस शास्त्र में इक् प्रत्यादार का वहन वर ककार में है और अक् प्रदेश पूर्व-कार में दी है एक अनुहिश्वनकंष्य भूष में वरककार में अन् प्रस्वाहार का प्रदेश है।

प्रश-अनुदिशक्ष में को परकार के आप प्रत्याहर का पहण में बहु वर्षों ? अनु ही बयों न कहा जाता आवीत् ( जन्दित्त) हिना की न वहा ? उठ-इस प्रकार नहीं कहा जा अकता था र, ले व वन वर्षों के भी सबसे घटन एवं हैं। वहां केंद्रमा इस्पाहित योगों में जन्माकित को यम् वान कर जन्दार केंद्र प्रशासने किये जीये जन सकाशदि का यह प्रायाहार में पहल होने से इन हैं। ( जनिया) मूत्र में हिलायेश्वर जिस प्रकार हो।

भाष्यकार करते हैं क्या किर जैने क्यों की क्षामि में वेते यह एकार दो तार मूकों के वीचे काषागया क्योंत् यदि और व्यो पहते तो यह भी सदिह ल होता कि कीत नूस में यर क्यार के प्रत्याहतर यहन है जीव में यूर्क में यन्त्र है। काबार्य वह स्वावित करते हैं (व्यास्त्यात्वात ) यह परिभाग होती है। प्रत्यत्व काक्ष्य कर देंते कि छल्टिल्लू के को ह के व्यव क्या कन्यूपरत दवे क्यार में है तथा क्या यहन क्यों वर क्यार के हैं। • • क

द-स, स, इ. फ, भ, इन कलारे का व्यदेश का व्यन्त में सका इन्हें कर पड़ा है इत्याहार के लिये तक का दश्य क, य. इंडन तील वर्धों से होना है तहियदक मुक्त क्या, यह, दन्तु वहला है। या बनु दशादि बाह में (अवस्थार्ट) वंग मुक्त मिक्कार है। ककार का शहल हैता जाता है एक में अनु सत्यारार भी किह है। व. इ परेहरे इन्द्रम्याहाराधे पुल्या स्मातः समायाः स्मातः । यरेपरेहरः इर्ग्यः । अपुण्यः । अपिताः । वर्षायः । अपुण्यः । अपिताः । वर्षायः । अपुण्यः । अपिताः । वर्षायः । अपिताः । वर्षायः । अपिताः । वर्षायः । अपिताः । वर्षायः । वर्षायः

लगा॥ ७॥

क्षां प्राप्तकृतिहास्य राज्याति वाहाति वाहातागर्गम् मध्य दश कार् कार्णेनेजिनियाः । विद्यासम्बद्धाः वाल्याद्यान्तर्भवयः वाष्ट्रपति वाल्यायः वि

स्था प्रमुख्य प्रमुख्य कर मार्गित हैं हैं ब्रिशिय है से समार जिल्ला मार्गित हैं। है प्राप्त है से समार किया मार्गित के स्था मार्गित कर मार्गित

in the first the profession and in their

<sup># 1</sup> m2 4 2 45 5 #

#### शब्दानुशासमम् । १ । १ ॥

१६-वृद्धिरादेच् ॥ १ ॥

्त्र प्राप्तः । आदेन् अवन् १ ११॥ प्राप्तः । आदेन् अवन् ऐरवित समाहारहण्यः । महिनि-्॥

. याँ, एते तदाविता अतहमाविताश्र इदिसंहा भवत्ति । शा-्मित्रिः । आदितेयः । पेश्वर्मम् । श्रीवृक्षस्यः । शालीयः ।

t

रमान भवति पदस्येति । भत्वातु । कर्ण भरंद्या । स्वयस्मपाः-। पन्दतीत्युच्यते । न चेदं हन्दः । छण्दोबसमद्राणि अदित । ुं। वक्तव्यः । बुतो येनत् । एद्धिःसंहा चार्देशः संहिम हनि । नपु-दिश्वदः संदीति। अनक्तिः संशा आकृतिमन्तः संदिनः । सी-ी मौसपिएटस्य देवद्चहित संग्रा क्रियते । श्रायवा श्राविश्यः एदिश्रावर्शने नार्देच्छव्दः। तथथा-इतस्यापि देवदस्य शब्द बाद-। वेत-एदि कड़ने द्वारा व्याकरण भे बिद्ध तथा करुद्राबित-स्वतः सिद्ध वे एद्वि एक्क होते हैं। बासदेवा । यहां बादि ब की बा, । बैनतेया । ए को है शीमितिः। यहां च को की यहि थ। या ११७। ११८ है था आहितेया महा कादि क की जा। ऐश्वर्थम् । यहां दे की है । यः~यहां च की भी यद्वि ॥ । २ । १९७ ने दोसी है स

·-मश-जादैन् यहां कुरव क्यो कहीं होता की द। ३१३० जुब से पहाल च-विधान किया है। एक-भ संखा दीने से नहीं होता । प्रान्भ संद्रा हुई १ तत कायत १ । छ । २० सूत्र से । घट−तक्त लूब बेट् में न संद्रा "िहिराईम् मूत्र बेद मही ? तः बूत्र बेद के मुख्य होते हैं । प्रश्-चंद्रा ा असंदेश बहुना बाहिये अर्थात् जिन से यह प्रतीति हो कि मूच में १ और यह अंधी है क्योंकि यह कीवे नियम हो कि एट्रियाई चंद्रा 'सी हैं। वर्श कहीं कार्यम् संबा और वृद्धित्र संबी माना सातः भू महीं बह संबा कीर को कानारवान् है वे संबी **महाते** प्राकारतामु बांसविश्वर की देवद्य कंटा कि है काली है करका क्तिम होता है से बंदा बावक होते हैं वृद्धि शब्द का बा-शर्देच् शहरू का शहों की कैंते यहां लोक में भी देवदन शहरू संयोगः । नीयो न्यांतिन । रनी स्पूयणाहनारं । संयो आनी आति ।
सुपणाहनिदः यसः । व्ययोग्नयकारिनिद्यानी पर्यायाराणी परिनं परमान्द्रनणवटा द्वारणी परिनं । प्य क्षणाः स्पूरः । सेवी पर्यो
प्रसम्भः श्रां पर्यथः ॥ निद्यम् । प्यः । यस् । यस् । हर्यः । सर् । वरः । भए । व्यः । दस् । वरः । अस् । वरः । वरः

भा० अय क्रियिद्यस्पिति । असरं न सरं विचार्झानेर्वा को वर्षे वृद्धाः पूर्वस्थे क्रिययं प्राप्ति । असरं न सरं विचार्झानेर्वा को वर्षे वृद्धाः पूर्वस्थे काय्र्यं चोषिद्दयने ॥ २ ॥ सोऽयमसस्मामामाणी क्रिययं पुरिषतः फलितर्वर्द्षारस्वत् मित्रका व्रद्धारिंग विद्वतं व्रद्धार्थः विद्वतं व्रद्धार्थः विद्वतं व्रद्धार्थः वर्षे ॥

होते हैं चनका परिगळन यह है गुरू र ख़तर में इ, अ, ग, व, ट ! ही से प्। तीन २ से क, ण, म । चार चार ने चृत्यू, बांच ने र, श्रीर <sup>गूल्</sup> भानुबन्ध कः वे भातहैं। वे सब इसी ब्रकार हैं जो संस्कृतमें दि प्रवि प्रश्नियह चलर कीन चस्तुहैं ! दश्ननागवान् पद् थे लर कहातार है की लर किन्तु प्रविनाशी है उपकी प्रशर कानी प्रथम क्रमूह व्याही पार्तुने मान् प्रत्यव करनेने जलर बनता है क्षर्थ यह होता कि की नय में व्यास जातर कहते हैं। प्रायका पूर्व व्याकरण में क्रसर की वर्श कहते हैं॥ प्रवन ( प्रणी ) का उपदेश वयों किया ? सा-वर्णी का श्वान वाणी का विषय है ममें प्रस्त वर्तमान है उस प्रस्त की प्राप्ति श्रीर यथेष्ट वर्षों का योप दीने व तथा लचुना अर्थात् मत्याद्वारीं सेलायत के साथ कार्य होने के लिये अह ठपदेश किया। मेर यह असरममान्याय अर्थात् असरीका आनुपूर्वी कपन ममान्ताय टी वाणीमात्र का कवन है वृन्हीं वर्णों से वाणी का व्यवहार है हुए अहुए कन वा सामारिक और पार्मार्थिक पन से युक्त ही जैसे चंद्रम तारागण सुनूषित कर रहेहें वैसे शब्द शास्त्रहे बीच यह सत्तर समुदाय 🖫 जानने योग्य झहाराशि है इनके जानने से खर्य बेद्र लानने का पुगय कत ि द्दे ॥ १३ म दत्यसरममानुनायः [[

#### १६-वृद्धिरादेख्॥१॥ १०-विदः १११ मादेव् १११॥

पदा०-ष्टदिः-तहार्थः । कार्देच्-काच, पे॰वेति समाहारदृष्टः । संहिति-ः संहासुप्रियद्य ॥

सुषा - चा, पे, ची, पते बद्धावितः ववव्याविताश्र शिद्धर्वदा भवन्ति । वा-वः। वनतेयः । सीवित्रः । कादिवेवः। प्रतप्ति । आववस्याः । शालीयः । तीयः ।

या०-कुश्वं कस्यान्य पवित पदस्येति । धत्यात् । क्यं भ्रमंत्रा । क्यप्त्यपा-नि चवादस्वीति । सन्दर्गात्युर्ण्यते । ज चेदं सन्दः । स्विश्वंतस्य काणि भवन्ति । सर्वोद्धिनोरसर्देदेर यसस्या। कुतो खेतन् । इन्द्विःग्रंद्वा खाद्यः संक्षित्र इति । नपु-देवाः संद्या द्वाद्वर्ण्यद्वरं संद्योति । अनक्वितः संद्या। चक्वितमन्तरं संक्षितः । को-वि साक्ष्रिकरोः भोजनिष्यस्य देवद्वर्षात् संद्याः क्रियते । ख्रम्या खाजनिष्यः । भवन्ति । इन्द्रिक्षावर्षते नाद्यस्यस्यः। स्वयग-इत्तरभाषि देवद्वन् स्वयः

र्-तद्रावित-पृष्टि कदने द्वारा व्याकरण ने विद्यु तथा कतद्रावित-व्यताचिद्व , पे, वी वे पृष्टि वंदाब होने हैं। वातु द्वारा परो कादिक को का, पेनतेया। तं कादि ह को पे कीमित्रिः। पहांच को की पृष्टि के । रा ११७। शुरू वे तो दे तथा कादिनेया महां कादि क की का। प्रेयवर्षिय । यहाँ है को पे । विस्तया।-वहाँ व की की पृष्टि के । रा १९७ ने दोतो है।

भार-मा-आदिष् यहां कुरा वर्षे नहीं होता की दा ना ३० मूच से पदाना च-में की विधान किया है। १०-म संसा होने से नहीं होता । प्राप्त पंचा एस से मुद्दे एक स्वय १ १ १ १ व म सूच ने दे के तुरुप होते हैं। प्राप्त चेया हिर पुरिहादेषु कुछ सेद नहीं रूप सूच के से तुरुप में हैं। प्राप्त चेया है संसी का सम्मेद्र करता चारिये क्यांत निजय से नियम होते हैं। प्राप्त चेया है संसा मद और यह संसी है क्योंकि यह कीने नियम हो कि यहिमाद संसा है संसा मद और यह संसी है क्योंकि यह कीने नियम हो कि यहिमाद संसा है सादिष् संसी हैं। को नहीं कर्षेष क्या और पहिमाद संसी मान सात: - नो साकारदान्त महीं यह संसा और को साकारतान्त हैं से संसी कराते । कोक में भी आकारदान्त माहियस की देवस्य संसा हिंदी हैं यहि शहद सा सा-मान पहों का आवर्षन होता है से संसा सावक होते हैं यहि शहद सा सा- चैने न मांसपिएडः । अथनः पर्नोचारितः संत्री परेश्मरिता संत्रा । तररः दि कार्चिणः कार्येण मिनननामे । इतरत्रापि सती मौसपिएडस्य टेनर्ग 🙃 कियते। सर्व इदिर पर्दे जिति । एतर्देकमध्यार्थस्य मंगलार्थं प्रत्यताम् । नाहान चार्ची महनः शास्त्रीयस्य महालार्थे हृद्धिशुच्दमादिनः मपुरुके म . 👶 राह्याचि मयन्ते बीस्पृष्टपाणि मान्लायुन्मसुरपाणि पाध्येगस्य 🕏 दचा स्यूः । तपस्कर्खपैवर्थम् । तात्परस्तपस्ति । तेन सङ्गीतकापनः । हनः । सद्दीपगदः । इत्यादी चतुर्वाणादेशा न चानि ॥ १ ॥

१७-छादेह गुगाः॥ २॥

प= - सदेह राज्यलः १११॥ परा :- मरेट्-मध प्रपृति समादारद्वप्यः संवितिर्देशः । गुण -

र्गक्रमयभित्रम् ॥

र्गुषा - च, ए, को वृते गुलगंता सरन्ति । इरिः । नपति । वसति । बक्राली मार्कित-वरेर वस्थानार्थाय वस्था । तेन स्टब्स्यी । मात्रवी । मात्रवी । का कार्यक में हीता है जानविवह का नहीं सचवा यहिंकी की वर्षास कान बद वर्षी कीर बीचे औं नुबन्धान किया जाय वह संद्रा गर् के विश्वासाय ही कार्य साले की कार्य लीवा संवय है कार्यात साथ मार्य है की कार्य के हीने का क्या बंगक है ? लोक में भी विश्वासन सांवरिण दैश्याण जला कि है काली है । 20 - वर्ति देशा है और बृद्धिशादेश मुख में वृद्धि वर्षिक कर्ण करा है यह न्याम सुक्त सृद्धि शहर व्याचार्य कर सञ्चल है। सिर् कारण में अनुक्रवाम् कारणाई अनाम्शास्त्र समुद्र के सङ्गतार्थे वृद्धिशस्त्रका क क के म दि में कर वह है प्रदेशिक मुख्य जिल मानारे की मादि में जिला है के संभव विकास के में है कन के बच्चे बार्स सुदय कीर कीर आगुप्तान् है अराम तम कावरन से पहुंच करने भी बीरवन है का बाद की कीर है कुछ को कर दिन्दे माद्रि सन्द्र अमापना । सपर करता हैन् के हैं व बार कर है कह भी कार कहाता है इन के इस्त्वीतकायना है में करणात्र करित नहीं *होते* हैं।

"मा क का करक बंद के हैं है ह सरिश ह स्वर्शत है कि सः च का वे मूल करहारा के कार्रश सुद्देश सपरकरण कर के कि है है र्तिक व परे बा में के में के कर है हैं। वर्र मान कह में है बचन मनुबार । में

बस्योदसम् । इत्यादी विमात्रादेशनिवृत्तिः । गुरापदेशः विदेगुंशा इत्येवमादयः र १८-इकी गुणवृद्धी ॥३॥

ं प॰=दाः ६ । १ गुणस्दी १ । व अनुवृत्तिपदे—युद्धिः । गुणः ।

पदाय-इकः । गुणवृद्धी-गुणव वृद्धियेतीनरेत्तरदृष्टः । दृष्ट्रेपीति वृद्धिम् इस्य पूर्वनिपाते वाने पर्वादिवृष्यविति गुणश्दस्य पूर्वनिपातः । वृद्धिः=पृद्धाः [णा=गुर्धन । वर्धवसादिवनीविपरिणामोऽम। परिवरपरम्ममिद्यः

मुमा०-गुणेन ष्टद्या वा विचीववाने गुणहदी इक एव स्थाने भवता। श्र-नेपमें भिषमोडनेन विधीयते वृद्धिर्पवति गुर्खी भवतीति यथ श्रवादिक इति स्त्री। स्थिनं द्रष्टव्यम् ॥

तरति । इरति । चेता । स्नोना । सारकः । द्वारकः । नायकः । लाक्कः । इक श्रित कियु । पारमाः । काम ममध्यकार्दे ६। २। ४८ इत्वे सम्हत्त्र्यादीष्ट्रपत्प व्यक्तमस्य मकारस्य गुणः मामोति । इग्यहणान् व भवति । गुणहद्विग्रहणं स्वतंत्रपा विधाने नियमार्थम् । इइ माधून् । थीः । यत्याः । त इति ॥ ॥

राट्वेन्द्रः । यद्शेदकम् । तक अयोगी में जिमात अनुनांत्र आदेश नहीं होते । मुख बिधान करने वाले जुल किरोगुँक हामादि कानने चाहिये ॥ य ॥

१८-गुष संशा का शक्ति शंका वि विधीयमात्र की गुल का पढि से इस् हि ही स्वाम में दोते हैं : अनियमार्थन में इन परिभावा सूत्र वे नियम विधास किया जाना में व्यक्ति वृद्धि होती है बागुत दोता है वेदा जहां कहें न्यूबान भद्र बारमण यह बड़ा नवस्थित देखने बीग्य देश सरति। इरति । इन में खहार ह चैता । यहां एकार । वतीना । यहां कोकार गुलादेश ६ । ३ । तप्र मूच वे हुन्ना । भारका । द्वारका । इस में व्याकार । माधका । यहा प्रेकार कोर लाधका । यहां की-र मंद्रा दि छ। व। ११४ मूक से दुई है । इद्वा घहता करों किया-वारगः । यदां नास् है मेंद्रा बहुँ है । १६ व शत्यव किये चीचे स्वानमाहाय से बायुक समार से स्थान रि आदिव् संबोदिश का इर द्या के बात है वह बन्ददवा के महीं दोता व गुदवदि !-शो खासार्टी विधान करने में नियम के निये हैं इस से ही।: १ प्रत्याः १ सी। इन में दीनेवाने बीवार काशार करार पृष्टि का गुख बंधक भी है परमु र्मधा तरु में विधान से नियम में एक से स्थान में नहीं होती हैं # \$ ?!



शब्दानुशानमम् । १ । १ ॥ [मर०--नितृ स्ति स्मिमिने इस्ते ये मुणस्दी मानुसस्ये न भवतः । गित्-ः । भृष्णुः । स्ति-भिन्नः । मिन्नगर् । स्ट्रमार् । रिट्न- चिट्टनः । मृष्टः ।

हान्ये वैपाकरणा स्त्रेरजादी संबंधे विभाषा हिद्यमारमन्ते परिसृक्ति । कीत । परिसम्बन्धः । परिसमार्जनुष्टियायर्थम् । अनादी संबर्धे अना-

ति । इतीको तुर्खेदी सूचे भाष्ये हरष्ट्य ॥ ४ ॥ २१--दीधीयेथीटाम् ॥ ६ ॥ --र्जापीयेबीटाम् ६ । ३ खनु०--इका । गुरुख्दो । न ॥ यदा०-दीधीयेबीटाम्-दीधीक्ष वेबीरच इट् च ते तेषाम् ॥

पदाण-दाणावराश्यान्यः मुलहृद्यो न भवतः । कार्यः ध्यम् । कार्यस्मम् । स्पनः । कार्यव्यकः । भविता ॥ इ ॥

२२-हलोऽनम्सराः संयोगः ॥ ७ ॥

प०--इला १ । ३ धानानराः १ । ३ संयोगः १ । १ ॥

पदाः---हलः-इल् प इल् च इली इल् च हल् च इल् च इलः । इली तथ ते इलः, अनन्तराः। अधिवयानमःतरं देवां नेऽनन्तराः । संयोगः-संहार्थः सुप्ताः----प्रत्तररहितः इलः संयोगक्षत्ता भवन्ति । अन्तरं च पिदानाती

ा हुत्या। भिज्ञा। यहाँ भिङ्ग के किस् का झायय के वरें को नुख का का व्य है बद्दान हुज्जा। यहाजान्। यहां कालनु झायय के वरें का दा दृश्कें वृद्धि है है। कहुई। किनुता। इत्तर कंदाक का बेधानुक के दरें को का हर दुख है बद्दान हुज्जा। यहा। यहां हिन्द् का बेधानुक के वरें को का दा। १.४

दंबद न हुआ। प्रष्टा श्वदा शब्द लाधपातुक छे यर का ३ । ३ । १.४ हि प्राप्त देवद न हुई।। भार-दको गुद्धपुरी यहां काब वैदावरण छन्पानुसे क्रश्राद किस किस

वेषयप वे वृद्धिका जारम्भ वरते हैं। यरियुक्ताला । इत्यादि धयोगोर्ड स्थि ०५॥ ११-११पी, वेवी, इट्टूक के इक्टी लुक्क यहि नहीं होते । जादीम्यनव्।

स्माम् ७ । ३ । ८५ वि गुणः । कादीच्यकः । कावेच्यकः स्टाय्युम् के परे छ । १९४ । वि चटि । भविता चर्या स्थितः चर्या स्थापः स्थापः स्टाय्यानको स्टोर्ट को

१९४ । से यहि । भविता यहां अवित् यांत में 'का, कार्यपात्तक दे परे इवो ७ । ३ । ८( । में प्राप्त हे के ज कुए व ६ व

६६-धमान्तर सर्घात् कामररहित हुन् संघीत शृंदक होते है । विकासिकों ते सावस्था

ो व्यवधान एक की कलार कहते हैं अद्योग हको में अब्जिक कारोद हैं

### १९-न घातुलोपम्रार्हधातुकै ॥१॥

पर-न प्रार । फातुलीपे ७ । १ ज्यार्द्धपातुर्के ७ । १ ज्युत-इकः । गु पदा०--न=निषेचे । षातुलीपे=पातीर्पात्वययस्य लीपो यश्मितव शार्द्धपातुर्के क्रस्तस्य पातीर्लोषार्धमवाइ पातुशस्त्रोऽत्र पात्वययपरः ।

धातके=स्पष्टम् ॥

स्मा = चारन्य वन्ते पनिनित्ते व्यार्क्षणतुके परे इकी ये गुणहर्दी म भननः । लोजुनः । पोपुनः । सरीहनः । सरीहृतः । चातुमहर्षः । लोप इति किस् — भनिता । व्यार्क्षणतुक इति किस् — रोरबीति । इक इति । भागति । रागः ॥ ॥ ॥

#### २०-क्किङ्ति च ॥५॥

प० विक्रहित ७ । १ च ॥ अमु०—इकः । गुँखहद्दी । न ॥ पदा०—किहत्त=ग् च क् च क् च क्कः इरच इच्च इतः।क्कः . परंप तिसन् । च=अव्ययम्

४-चातु के अवयय का लोच कराने वाला आहंपातुक परे हो तो वर्ष् स्वामं में तो गुण्युद्धि माम हैं वे नहीं होते हैं। लोलुवा। पोपुवा। यहां ए लूप, पोपुप, इन वहन्त चातुलों ने ३११ १३३ ने तुष् अन् मत्यय के परे २१४। लूप ने चात्यवयन यह का हुक हुए विदे श इ। १४३ ने तुष मास है। तबा का समा। परीवृप्य चहां कारीश्वश्य वर्षातुष्य यहन्त्रपातुष्यों से कत् १। ३। ११४ ने वं लाक्ष्मत्यय के परे चात्यवयन यह का लुक् २१४। १४ ने पृष् पर्वे चातु परिश्व हो सिंद क्ष्यूप्य काश्वःद ने नुक माम हैये न हुए। मूल में चातु पर्व एन विदे हैं। सिंदा यहां क्ष्युक्ष्म के लोच में गुण निर्मय न हो। लोच यहच वह लिये कि मितता। यहां कार्द्वपत्तुक के परे मास की चातु का थ। ३। २४ गुणारे एक्का निर्मय म श्री आर्द्वपत्तुक यहण इन्निय है कि-दिस्थीति यहां रोव माम्यकार कर्त्व हैं आर्द्वपत्तुक यह एन इन्निय है कि-दिस्थीति यहां रोव पातुलों परे हैं क्ष्युक्त चातुक को त्र हो साम हो का स्तात्र का ति पत्तुका से में पातुलों परे हिन्तु चित्तक वहन्त के स्वाम हो का प्रतुलों पर ह वन में ॥ प्रश्न मित्र हिन्द वित्तक वहन्त्र के स्वाम हो लोग्न चर्दि माम हैं वे मह होते हैं। निष्या। भूक्षा चर्हा वित्त स्तु मस्यय के चर्च श ॥ इ। दर हो गुणमार

स्पा०-वित् दिन्दिनिविदेशो ये गुणहदी बाजुनको न भनतः। वित्-्रोरणुः । भृष्णुः । दित्र-मिद्यः । निद्यकान् । दृष्ट्यान् । दिद्य-- चित्रुनः । दृष्टः । ु १रान्ये वैयावरणा मृतेश्लादी शंक्रमे विभाषा हिद्यारमन्ते परिमुत्तीत । ुरेमानिन । परिममृतनुः । परिममार्जनुरिन्यादर्शस् । बातादी समय अता-ं द्विति । इतीकी गुण्यन्त्री सूचे भाष्ये व्यष्ट्रम् ॥ ४ ॥

२१-दीधीयेथीटाम् ॥ ६ ॥

-प॰-दीधीवेदीटाम् ६ । ३ चतुः-इदाः । गुणहदी । न ॥ हा पदा०-दी पीरेबीटाइ-दी भीज वेबीरच इर्थ ने नेपास्॥

मुबान-दीचीवेबीटाविका गुलहदी म मदमा । बार्द्र,ध्यनस् । बार्द्र,ध्यनस् । पदीध्यका । चापेव्यका । भविना ॥ ६ ॥

२२-हलोऽनन्तराः संघोगः ॥ 🔊 ॥

पव-प्ला १ ३ व वानानराः १ । ३ संयोगः १ । १ ॥ पदा०--दला--दला च दल च दली दल च दल च दल च दला । दली हु। इल्लंब ने इला, बानन्तराः। कविषयानमन्तरं देवां तेऽनन्तरः। रत्रेयोगः-सहादेः भा गुजाव---बान्तररहिना इला श्वीमसंहा भवन्ति । व्यानरं व विश्वजानी

<sup>||प्र</sup>हम पुत्राः भिकाः व्यष्टां भिट्ट में किस् का शस्यय के घरे को गुक्त सः १००६ शीम है यह न हुना । प्रत्यान् । यहां नावतु सामाय के वर्ष व । र : ११४ में इंडि रीतात है 🛍 म हुई। विमुनाः। हिल् संदेश साथेपानुक 🖫 ६१ को ४ १३ १८५ हुए िवास देवहल हुना। प्रष्टाः यहां हिल्लावैधानुक के वर्ष को का १०१६ भिष्ति माम देवद न दुई ॥

भी भार-प्रको गुद्रवृद्धी यहां काव बैयाकाम सुन्धान से करादि किए हिस के भीरे विषक्त में पृष्टिण कारण्य करते हैं। करियानीता । एत्यादि घटोगोर्ड निर्दे १५० ोर्ग दी-दीधी, बेबी, वह वस के इक के। तुक हिंदिनहों होते र कारी स्टन्स । ह वाहेक्यमम् ६ । ३ १८॥ में नुष्प । काहीरशका । काशस्त्रम , यहा व्युक्त करे व । (a) र ११४ : में पृष्टि : अविला यहां अविल खंब में 'का, कार्यवानुकर्वे यो ए की क है क गृष्टु व्य में है हो है है व प्रमृष्ट के क

हर पर-समानद करीय कलार दिल हुन करोग बंदक होते है । क्रिकार्री के हैं की बारवान एक की कलार करते हैं कहीत हुनी में कब दिन करनीर है दैर्च्यवपानम् । गोमात् । यवधान् । इल इति किम्—तितरस्वम् । गान्तत्तोपेन चकारत्तोपो न भवति । अनन्तरः किम् । पचति पनसम् । रमकारसंयोगे स्कोरिति सलोपः ग्रामोति । संयोगमदेशाः संयोगान्तरम् इत्येवपादयः ॥ ॥

> २३-मुखनासिकायचनोऽनुनासिक: ॥ ६ ॥ प०-मुखनासिकायचनः १ । १ अनुनासिकः १ । १ ॥

पदा०— नुस्तासिकावचनः=मुखं च नासिका च मुख्यनासिक्त् ॥ ३। एकदद्वायो नपु सकत्वं च । उपयोऽस्मित्रिति वयनम्॥ ३ १३ १३५० ०० इपदेवयमार्थयनम् । मुख्यमसिकमावचेनं यस्य सीर्यं मुख्यमसिकावयमः। सिकः=नासिकायनुम्योऽनुमासिकः॥

सूमा०-मुलनाभिक्तावचनं परंप वर्णस्य सोऽनुनासिकसंक्षे भवति। सदः । गमीरजाञ्जयुके । अनुनासिकः । विज्यावध् । यारिकोऽनुनासिकः । किमदमावचनमिनि । ईवद्यनमावचनम् । किचिन्मुसवचनं किंि स्सिकः । सुम्प्रदर्णः किमर्थम्-नासिकावचनः इतीयस्युच्यमाने यमानुस्वराखामेद

सभी हैं हुन् भिक्रमातीय हैं। शोगात्। यवशात्। यहां संयोगान सकार का होता है। इन मूत्र में हुन् ग्रह्म इन्तिये हैं कि-तिनदण्यत्रम्। यहां दिन सभी की संयोगभंगा होकर संयोगात्त और में दकार का ओर नः सम्मताः यहा इन्तियं है ति यसति समस् । यहां संयोगभंगा होतर है एन में बभीय सही होता। संयोगभंगा विषयक सूत्र (संयातमाध्य सी। इन्याहि मानने काहियं ॥ ॥ ॥

भारत्रत्र-यह आवश्यम क्या है। एउ-किलिम् भृष्यारत्यस्याम साम्रणा कर दे तम में किथिनमुख बीर चिलिसालिसा एकसारतस्याम का प्रदृष्ट होगाः

पुत्र मूत्र में मूत्र यहन क्यों है नाविधायनन बनना बहने ने यम् बीर है क्यार बच्चेन् जिनकी व्यक्ति माबिबादी में दहरती है जल्होंनी कमुनाविस है ) नारिसकाप्रहणं किमधेम् । गुरावधनोऽनुनातिक हतीयत्युष्ययाने कघटतपा-मेव मामाति । इति भाष्यम्≕

२४-तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् ॥ ६ ॥

प०-तुल्पास्यव्यानम् २ । १ सन्तर्णम् १ । १ ॥

ामान कासीयवर्ष के ति सक्यं विषक हो साहै। यहां व्यवं वेदा से साव्यादि व्यान हीर आध्यमदायम्बाद आह्य विकास होता है ये व्याने है धारा क्ष्मी ( जन्दि विकास होता होता है ये व्याने हैं धारा क्ष्मी ( जन्दि विकास होता होता होता है ये व्याने हैं धारा क्षमी ( जन्दि विकास होता होता होता होता है ये व्याने क्षमी होता हुने के विकास होता होता होता है ये व्यान कारों के के कार्य के आहर वा कारों के कार्य होता होता है के व्यान कारों के कार्य होता होता है के व्यान कारों के कार्य होता है के व्यान कारों के कार्य होता है के व्यान कार्य होता है है कार्य होता है है कार्य होता है है हिन्द कार्य है है है है कार्य है। अहन् व्यान कार्य होता है। अहन् व्यान कार्य होता है। अहन् व्यान कार्य है कार्य होता है। अहन् व्यान कार्य होता है। अहन् व्यान कार्य है कार्य होता है। अहन् व्यान कार्य होता है। अहन् विकास होता है। अहन् विकास होता होता है। अहन् विकास होता है। अहन् विकास होता है। अहन् विकास होता है। कार्य होता है। अहन् विकास होता है। कार्य होता है। कार्य होता है। कार्य होता होता है। कार्य होता होता है। कार्य होता है। कार्य होता होता होता है। होता होता होता है। कार्य होता होता होता है। कार्य होता होता होता होता होता है। कार्य होता होता होता होता होता है। कार्य होता होता होता होता है। होता होता होता होता होता होता है। होता होता होता होता है। होता होता है। होता होता है। होता होता है। होता है। होता होता है। होता है। होता है। होता है। होत



### २०- छदसी मात् ॥ १२ ॥

पः-अद्सा६ १ १ मध्य ४ १ १ अनु० ईर्देड । मध्यम् । पदा०-छद्यः=सदस्रान्द्संबन्धितः । बात्व=वकारात् ॥ स्मा०-अदस्त्वद्संविध्यने वकारात्यरमीद्देत्ववृत्यसंतं भवति । अमी अथाः। प्रमुखाननी । माद्कारी नास्ति । धद्ताः किम्-अमोरोगोऽस्पास्तीति । धम्पसी ।

।।त् किम्-अमुकेऽत्र ।। १२ ।। ६६--ईकारामा क्रकारामा एकारामा द्वियचन प्रयुक्तकक द्वीता है । हरी हमी । महां से, इ की ६ । १ । १०१ । वे सवर्ष दीर्थ । वायु एती । यहां कता-कि दे। १ । ७७ से मलादेश कीर । यथेते बनी । यहां एकारकी ६। १। ७८। अपादेश प्रमुखंबाक्षे कारण से नहीं होता केंद्रदेत प्रहेश क्यों किया। एलाक्स मेहां भीकारन्त द्विष्यम प्रमुख न हो । द्विष्यन शहण वर्षी किया-सुमार्ग्य । विद्यां देशारान्त एशवयन प्रमुख म ही । तपरकरण विष्पृष्टाचे क्रपात् है, क पू, रपष्टता से प्रतीतही इनलिये हैं ॥

पा-चंद्रामुख जीर परिमायानुष कार्य के समय का देशि उपस्थित होते हैं ( रक्तप्रयुक्ता खिंच कित्यम् ) प्रयुक्तवंत्रक प्रकृति से रिपप । हे इन प्रयूक्तिने िचार कार्य के समय की देखि - बंदूदेह- बत्यादि कुन तपस्थित होतेहे बर्धात् कंबा विदिसादा मूर्वी का समय वही है और कार्य मूत्र का समय है इस में - इंट्रेन्--श्वरपादि गृत्र वहारपामादि में बाने लांचमे प्रथमान्याय में महीं । तथा संसा प्रोतीर परिनापा कहां कहेंग्र की लाम वड़ी हैं वहीं प्रथमान्याय प्रथम पाद में मानें

नायते । यह यमोहेश कल कलाता है स

६३-प्रदेश शास्त्र कॅलंभी मकार है परे को बैकार ककार एकार है। प्रयस्त्र के त्रिक होते हैं। सभी अववाः । यहां ईकारको स्त्रीर। समु सामनी । यहां ऋरा-रको यकादेश ६ : १ । ४० । से ल हुआ । अन्य शहरू के शहरर से परे एकार नहीं है। यहां प्रद्रम् प्रष्ठत वर्षी किया-क्रम नाम-रोग जिनके विद्यमान है यह समी ्रकटाला उस क्रमो शहरूकी प्रशस्त्रकंडा भाष्टी । बाल् सहरा क्रमें है कि-प्रमुक्ति । यदां प्रदेश साहर के सकार से धरे स्कारको प्रमुक्ति म हो ॥ १२ ॥

र्१ ष्टिः । सरन्तारः ॥

वा० ऋकारलृकारयोः सवर्णविधिः ॥

होतुनुकारः। होतृकारः। ऋकारनुकारयोरन्तरतमः व्यर्जनीयो . . कारण्य दीर्यो भवति ॥

सन्ति यतुन्त्रास्य वर्षा तत्र्वति सत्सवर्णसङ्गे भवनीति ॥ वर्षः स्तावत् । उपदेशोत्तरकाला इत्संता । इत्संत्रोत्तरकालागदिरत्योन भवे हारसीता । मत्याहारसकोत्तरकाला सवर्णसङ्गा । उर्वे ५५ वर्ष्य र्थास्य पामत्यप इति सवर्णब्रस्थम् । इति पाप्यम् ॥ ६ ॥

२५-नाज्मली ॥ १० ॥

प०-न । ध्रज्ञाली । १ । २ जनुत्तुरुपास्प्रप्यम् । सर्वास् ।। पदा०-न-निषेणार्थमञ्जयम् । जन्माली = खब इन्तिन । . . तुरुपास्प्रप्रमु = तुरुपास्प्रप्यानी । सर्वाम् = सर्वामा । व्यन्ति । विरोज्यस्य प्रात् ॥

सूत्राः - नुन्यास्यव्यवावस्यव्यक्ती सवर्णाः न भवतः। धनहिरण्यश् शीततम् । वायुपृनम् । पिरुराउपम्। तृतुत्तसन्तम् । पृषु सावर्णशमावात्

१०० दीर्घो न ॥ १० ॥

नुकार के बाय में जब आदेग ल्वरक होता है यह माध्यकार की क तवल्कारः । यहा जकार नुकार को गुब एकादेश स्वरक होता है ॥

बा०-माकार जीर नुकार की ववर्षता कहना चाहिये। होस नुकार। तुकारः । यहां मा, स्वकी चवर्षना चे दोनों के स्थान में मा, होता-अपाँद जन्मता स्टूग दुका वर्ष नहीं हे सेसा मान म्यूकार ही दीपदिग्र होता

भार-जिसके प्रति को तुत्यास्यमयन्त हो उचके प्रति बह स्ववंहे संबक्त हैं। प्रांतरण् से लेके हंल पूरू वर्षन्तवर्षी का उपदेश पहिले है नपदेश के बी संबाः इस संबा के बीढे मत्याहार क्षेत्रा तदननार सवर्णकंत्रा और स्ववंके पीढे नवर्णमानुकता ते वर्षक्रपने समानवर्णका प्रहेणकरते हैं) आनुनो बा

रा-तुष्यास्प्रस्वत्र भी अय् हल् चयद्यं चंचक नहीं होते हैं से चलहिरस्पन् जकार हहार । दुधियोतनम् । यहां चकार शकार। धामुपृतस् । यहां तक कार । पितृराज्यम् । यहां प्रकार रेख । लुनुसवानाम् । यहां लुकार तब परस्यर सत्तर्यसंब्र के सहीने से दीपोदेग हैं। १ । १०० नहीं होतां स २६—ईटूदेद द्विचचनं प्रमृह्यम् ॥ ११ ॥ १८-ईट्टेन:१ । १ दिवचनम् १ । १ मण्याम् १ । १ ॥

प०-ईट्रेन्ने ? १ हिचनम् १ । १ मृष्येष् १ । १ ॥
-ईट्रेन्न-६प जन्दर्यम् समार्गः । हिचनम् इन्याप्त । मृष्यम् =संगप्तम् ॥
- ई. ज. प्रत्यस्यम् समार्गः । हिचनम् इन्याप्त । स्वाप्तः । प्रयो हम्मे ।
- हित क्रिय-इन्यादम् । हिचनमिति क्रिय-कुम्पर्यं । वपरिक्राप्तं । स्वाः प्रियाप्रवार्वेकः संग्रापरिभाषम् । मक्षेत्रे संग्रापरिभाषम् । संग्राः प्रपरिभाप्रार्थेकःसं संग्रापरिभाषम् । मक्षेत्रे संग्रापरिभाषम् । संग्राः प्रपरिभाप्रार्थेकःसं संग्रापरिभाषम् । स्वाः प्रत्यः । सहस्योपरिध्यसिन्
विद्वार्वेक्षयसं स्थापिति ॥ ११ ॥

२९-एमदसो सात् ॥ १२ ॥ प॰-चदसा ६ । १ मात् ॥ १ १ चजु० ईर्रहेड । प्रष्टुतम् ॥ पदा०-चदस=च्यदस्रान्दसंबन्धिनः । बात्-मकारात् ॥

षा०-ब्रद्सत्वइसंविभ्यते पकारात्यसीद्देश्यकृतसं भवति । ब्रामी द्यापा इमानता । मादेकारो नास्ति । ब्रद्धाः कित्रु-व्ययोरोगोऽस्यास्त्रीति । ब्राम्पसी ।

तिम् अमुकेऽत्र ॥ १२ ॥

हर-ईकाराम कहाराम एकारान द्वियम प्राच्यवस्य होता है। हरी । यहां है, व की है। ११९१ वि वधरें दीये वालू पूरी। यहां कहा-१६११ के हे छाउँछ की ११० चिन की। यहां क्लार्की ११० कि। ।दिश्र प्रमुखंद्वाले वारण वे नहीं होता देहूदेन चहुंच वचे किया। यहावस्य । चिंतात्म द्वियम प्रमुख में हो। द्वियम पट्य वची किया-इतार्यंत्र । देवारामा एकावसम प्रमुख ने ता व्याकृत्य विश्वहार्य क्योंत् दं, क, वपटता वे स्तीवहीं वक्तिये हैं।

पा-चंद्राज्य जीर परिभाषात्त्र कार्य के समय के देखि उपस्थित होते (प्रमुप्तपृत्ता वार्वि निस्पन् ) प्रश्चार्णक प्रकृति से स्थित रहे दृष्ट प्रप्राप्त के क्षाय के स्थाप के द्वार के दृष्ट प्रमुप्त के क्षाय के स्थाप के दिला के दृष्ट दृष्ट प्रमासि पूत्र वास्त्र होते हैं जा के प्रमुप्त के क्षाय है देखा के के दृष्ट स्थाप के कि स्थाप के स्थाप

यते । यह ययोद्देश वस कहाता है ॥

न्- कहर ग्रस्त प्रवेशीमकार से चर्च को बेकार ककार एकार दे राज्यार्थ-क होते हैं। सनी अववा: वहाँ देकारको चौर र खबू चारती दे यहाँ करतः ने महादेश हैं १ १४४० वे के हुआ। बहुब मानू के कहर से चरे देकार नहीं । यहां चहनू चहन्न वर्षी किया-कार काल-रोग निवक दिल्लागत है वह जानी हाता वस काने प्राप्ति काल्यार्थका कही। बाह्य करों है कि- सहस्थार हां चहनू चारह के नकार से चरे एकारको स्वयवर्षका कही। बाह्य

## २८-शे॥ १३॥

प०-जो १ । १ । अनु० महत्तम् । पदा०-जे⇒सुपाम् आदेशः ।

स्वाः-से इस्पेतत्पष्टसंतं सवति । अस्मे इन्द्रावृहस्पती ॥ इह कश्मान्य भवति कारों कुरो वंदो इति । सोऽर्थवहप्रहरणान्-इति भाग्य

#### २९-निपात एकाजनाङ् ॥ १८ ॥

प-- नियान १११ प्रकाण १११ समाह १११ सम् १० मान भएत्य ।
पदाः नियान रण्यम् । एकाण गहरणायावम् । समाह मह
पदाः नियान पदाम् । त्राम पदान नियान पद्यमंत्रो स्वति । स्व स्वति ।
उनेन्द्राः । स्व प्रकार मिल्या प्रकार । स्वति । स्व स्वति ।
स्वति । स्व प्रमान । समाहित्वा । स्वति । स्व ।
स्वति । सम्-प्रमान । समाहिति । हस्-स्वाउद्दारमातृ । । १ स्व ।।
स्व । सम्-प्रमान । समाहिति । हस्-स्वाउद्दारमातृ । । १ स्व

मा । — इश्वहमाम् महित । या वर्ष न् वन्य से । या वर्ष किन हो सन्दर्भकारे द्वारकारस्याच कहलम् । यान्तृवन्यकरमानाकार । क पुनरमं

६८-शि सह धनुषा कथक होता है। कश्मे पृत्यापृत्र वर्गा = कश्माम् , करारे। यदा प्रश्नुकारा ने श्रम् के स्थान में का १११० में शि सार्रेग हैं पंचरी क्ष्मपा संखा होने से १।१।६६ से क्षमार्रेश नहीं होता क

मार्थे - वारी । कृति सरी । युग थे श धन्तान मचक वर्षा सही होगा। भ रू

. कर दिन इसे अक्तार (य ) वर्तिय बरशन अर ग्रेस हैं । श्रीत सुन अरो

भाः क्रतिरमुक्त्याः । ईषद्र्ये क्रियायोगे मृत्यादात्रीतिर्यो च थः । एतमार्यः तर्वे विषयद्वारयश्यक्षयोगतित् ॥ इति भाष्यम् ॥ १४॥

२०-घोत् ॥ १५ ॥

प०-भोत् ११९ श्चनु विचानः । मएरम् । पदा०-भोत्-भोत्नानः नतः नः ।पिः ।। सपा०-भोत्नो निपानः व्ययनी भारति । सदी ईन्सः ।।

प०-नीलपुन्नपोधेरथे बार्धावत्त्रयः। शर्माः गीः नववत्रत नोऽववत्र । रर लिकापुरुव्यक्तस्य मधुद्वमोद्धाः स धवनि ॥ १४ ॥

श्-संबुद्धी शाकल्यस्पेतायनार्थे ॥ १६ ॥

प०-संदुर्दी ७ । १ शाक्षक्यस्य ६ । १ इमी ७ । १ व्यानारी ७ । १ व्यान एदस् । जीत् ॥

पद्मा०-त्रीयुद्धी-त्रांबीधनात्र्यक्रक्षके । ज्ञानक्रम्यन्य-शासम्यन्य नष्ट्भी । दृष्टी-

निश्वते । कानाप-कार्वदिके ॥

स्वा०-संपुद्धिनिध्यक खोकारः इत्यापय यहपॅलेनेन महत्यां हो धर्मा हिमुक्य रहिमा छोना क्रिक्य हो अक्र-किर कहा यह स्वाक्तर क्रमुक्य सहिम केर कर्म क्रमुक्य रहिमा हो ना है । उस क्रिक्य क्रक्य क्रिक्य क्रिक्य क्रमुक्य क्रमुक्

६०- जोशाति की नियात की श्रयक्ष कंडक हो। करी हैगार : यहां ई ११०८: विवादित क हजा।

पा-रीत (खबुक्त) और बुरव में मुश्य ने बीव कार्य केशमीत होती है। इस में सभी। भी। बनवहास । यहा अंध्य होने बाली में में भोरत खारी मिल पर्रेट

इस में बीब सामकर बळाल की इ.इंड की इस्ट्राइंडर स हुई के हुए ह

देन-श्रीहिनिक्तिक कोका काकारहाँ के कम के इएए देव होता है. विष्णों होते । यहां विक्तु कार्यु के हवार की वेट्टीह निकास को सोगा हुटा है सबसे प्रमुक्त कार्योच कवार्यु है। वह के बहुर होता वेट्टीट सहय को विद्यान विकास होते के सुरक्ष कर्याय कर्यो भोगा में कार्यात कर्याय के वेट्टीट किसस कर्यों के संस्था कर्यों कार्यु की वार्यों क्रेस कि क्रिये हम के रूप की कि विद्या कर्यों कार्याय कर्यों कार्यु की कार्यों क्रियों कर कर की कि विद्या कर्यों कार्यों कार्य्य की कार्यों कि कार्यों के उपने कर की विच्छो इति । संयुद्धाविति किस्-गवित्ययमाहः । विविद्धानिकः विविद्धानिकः विविद्धानिकः । विविद्धानिकः विविद्धानिकः । विविद्धानिक

#### ३२-उनऊँ ॥ १७ ॥

पः~उषः ६ । ११कॅ १ | १ । ऋतु० प्रगृदम् | शाकस्यस्य | इती | पदा०-उम =उषः स्थाने ।

सूत्रा - अनार्यस्तो परे शाकन्यस्य यहवेंगैतेनोत्रःस्याने द्री प्रश्नासंत्रक कें इत्ययमादेशोभवति । केंद्रित । शाकन्यस्याति विज्ञ-वर्ज्ञाति योगविभागः कर्वव्यः । शाकन्यस्यावार्यस्य यतेनीताः ।

भवति । उ इति । विति । ततर्जे । उत्रजे इत्यपमादेशो ्रे । ...०५५५ मतेन दोर्थे।ऽनुनासिकः ष्ट्रश्यसङ्गेति भाष्यम् ॥ १७॥

### ३३-ईटूती च सप्तम्यर्थं ॥ १८ ॥

३२- अधीदक हान शब्द परे हो तो शाकत्य बहाव भी वे गत से ए इटान में दीर्घ अनुनासिक और ध्राक्त संख्या केंग्रह आदेश होता है। कें

यहः त्यद्यान्त्रक के लाद्य होते में बन्नुमही होता शाकत्य पहण इनि कि कीर क्षाचार्यी के भय ने 'विति, होता है व

स.ट-इम्बूड में थोग विभाग करना चाहिये जयाँम्। दमः। कें। ये दो करमे चाहिये। इत्र =जबैदिक इति शस्त्र दे हो तो शाकत्य जावाये के दम्हा प्रयूप मंद्राशी है। इत्यूपि। विति । स्यूनवार क्रमेदिक इति । दोनों शाकत्य जावार्थ के बात ने दम्बेट स्थान में के बहु दीर्घ क्रमुमानिक इत्युप्त इत्युप्त कें। सहस्य हो। से स्व

१२~मारदर्शवस्य हैं करेनाथ बेकारामा और क्षत्रशामाश्रद्ध प्रशृह्म संश्वद

उ.च ताचीर्ती । — र्रेन्द्रको । तरन्तिविधः । च । अपाश्यर्थे — सातस्या

शः सत्त्रपर्यस्तिदिन् । मृत्यम् मृत्यौ । दिश्वतितिद्यस्थितः ।।

मृत्य-तात्त्रपर्य ( सत्त्रपर्ययात्रे ) वर्षयन्त्रपरिदृत्यौ वृत्तुन्तर्वते । प्रवतः ।

गर्यस्यो गावनी इति । मृत्यति । माध्यव्यो जनवाधित्रपरिः । सोप्रेयं गौरि स्व
क्रितः । गौर्यपरिद्यस्यः । इत्योविति विद्य-विषयः सूर्ये । विषये स्वया प्रवाति ।

गत्रपरिद्याः सत्त्रस्य इदिस्यः । अपनिति । सांच्योप्रस्य तिम्-पीती ।

गत्रपरिद्याः । सत्त्र । सुदृत्यः इति प्राप्ते । अपनित्र स्व माध्यः ।

गत्रपरिद्याः । सत्त्र। सुदृत्यः इति प्राप्ते । अपनित्र स्व ।

गत्रपरिद्याः । सत्त्र। । स्व । । सुदृत्यः इति प्राप्ते । अपनित्र स्व ।

गत्रपरिद्यस्त्रपरिद्यापेष् ॥

इंट्रतीसप्तमीस्येषे लुप्सेऽयंग्रहसाद्भवेत । पूर्वस्पचेत्सयक्षीसा-चाडाम्भावःप्रसञ्चते ॥ १ ॥ यचनादात्रदीर्घन्यं तत्रापिसरसीयदि । ज्ञापकस्पानदन्तस्ये माथापूर्यपदस्यभूत् ॥ २॥

३४-दाघा ध्वदाप् ॥१९॥

पदा०—दाषाः १ । ३ पु १ । १ । ब्यदावृ १ । १ । पदा०—दाषाः-दाश्च पाश्च दाषाः । श्रदाव्=त दाव् ॥ सृषा०—दाव्भिन्न। दारुषाः पारुषाशं पातवी गुसंबाः भवन्ति । दुदाल्

ा आध्यरणां सामकी तालू । यहा जामकी वा तालू शहर वे जासी जा छ । ११ में एक हुआ र योखे त्याराजंबारों में से कारय दे । ११ १२ में ते हिसा । को सीसीरी विक्रिया हो जाता की र वाल्येश द ११ १ ४० वे वहीं होता । को सीसीरी विक्रिया हाई भी छ । १ १ ६९ लुक हो कर भीर शहर के हंकार की खिर के रवाल्येश वहीं होता । को सीधि को रवाल्येश वहीं होता । को सीधि को रवाल्येश वहीं होता । को हुनी सहस्त क्यारिय हुए योखे आकार की मार्ति । यहां जिन्या । को हुनी सहस्त की किया-पिया चूर्व मियो आका मार्ति । यहां जिन्या अध्या की स्वार्थ के हिसा की प्रत्या की स्वार्थ के एक व्यवस्त में यहां जिया-पीती । याती । सुद्री । वस में द्वारीय हे एक वस्त है । वस्त में दिसा को हिसा व्यवस्त में है किया वस है किया है । वस में दिसा की है है किया वस है के सिपल में है वह में दिसा की है है सिपल में है वह सि अपह के है सिपल में है हम में प्रत्या है । यावि यह पाट यावि हम प्रत्या हम हिसा वस्त हम सि एक हम सि हम सि एक हम स

१४-दाय् भिक्र दाक्षण थाक्षय यातु युचंबक दोते हैं प्रकिद्दाति । प्रकि तरा। प्रक्रियति । प्रकिदयते प्रक्षिययति कासीभातरं वारवरयेन । इस में यु किक दे परे सि के नुको च कादीगर । ४ । १० से दोता है । कादाय् निर्पेष

प्रच-को तहि संस्थापदेगेशकादीनां श्रव्हानां प्रदूषम् ॥ द -- भानाचेन्य चित्रानमति भारचेकारिकामाः सरुपामाः संरुपारी ।

यद्यं नंत्रयाया अल्यिद्यायाः कशिति तिर्जुनतायाः शतियेथं राशि न बा = - अप्यहेपहरां च समासकन्ति-पर्धम् । समासिति-पर्धः तारा

रूपित् । कतिकार्यम् — मध्यद्धेतस् ॥ बाः — मद्द्विष्य पूरणपत्यानाः संस्पासंत्री भगीति वसन्त कानकन्तिरार्थित । कार्रवज्ञमसूर्यम् । कार्रवज्ञमसम् ॥ ३२ ॥

३८-च्यान्ता चट्ट ॥ २३ ॥

म्हारार १३ १ वर् १ १ अनुव --सरीया ।

पान-रामान्य एव सथ दली दलावन्ती पर्वाः सा । पर्वतंत्रापः भाग सा-तो किर केने भंगाप्रदेशों में सचीत भंगा के सामप है

नियाण करने लाके कुषों से संसन्त में एक हि जानि मानी मा पान की करें<sup>न</sup> से नुख काहि ग्रवहीं की संसन्त संसा सनी नहीं कानी गठ-काराण विकि की की समृति सनुवाती है कि तक बादि शबद भी संस्था -की र पन बार रामुण कवता राहेशी में होता है क्यांक ती वह आवारी है कम क्षान के विवास करने में ( uniter o ) पूर्व के दर मूच में स्थान राइक बन्दर कर निवंत करने हैं। विश्वति कादि साम्य मेन्दर में विंगत मण्या पंत्रका है कहि दिन्छि काहि की संस्था बंबा अ होती ती माति न

े क्या का जावा करण से अवस्तु सक्द का राहक काना वाहिते का है र में र कम बताब करत तन करता वनाविष्ताल है निवित्ते प्रशा व्यक्ति । बद्धाः करणवन्तुः यस ब्यक्ति । । वृत्तरः त्यनमा स्वत्र सम्बद्धे सम्बद्धे स्वीर्ते क्ष इ न व इ'न व क्ष का का कन काम हाना बार नाब हा निश्तान में र मा चे बच कहा तर है चल अल बरकलुका कुछ झालातर है। करत किस् वर्ग men wermt enriage mie miete mit mund fint findagt. ५ तक्त व्या कवारा कवन कीता है यह भी करता पादिया वाल का कर के रेजस्त के रेज्य । कर्नुप्रजुपाल्येषु । बद्धा कर्नु । प्रवृत्त वता स कर्नुप्रदूर इव इप्राथ द क कर्रवाहुल सक्त विवृत्ता अव कन्तुन गुर्व कानगृत र अवतः च देशे वर अन्यव्य च वर्षे हुदः व चलावः सामान्य नलामः कार मृत्य का को प्राप्त है। अन्य देश्याच्या अवा संस्थाः स्वर्गाद्व व्यापाः है बार बतान होता है। अन्यवा र प्रदान स्थापाल व्यापा कर्माच्या बानी है। बन्निवद्रीत

सूत्रा०-पान्तानान्ता च बंख्या पद्र्संघा भवति। पद् तिष्ठन्ति। पत्र तिष्ठन्ति। प्रति । इत्यत्र सम्बद्धारतपरिभाषया जसरक्षोत्तुं स्त्र । पट् घदेशाः पर्भयो गेलादयः ॥ २३ ॥

३९⊶इति च॥ २१॥

प~रति १ । १ च । द्यापु० संख्या।।

,१०-दिनि≈दस्यन्ता । घ=षट्संज्ञानुरुत्यर्थः ।

ग०-इत्यन्तः संख्या पर्संहा भवति । कति ७न्ति ॥ २४ ॥

१०-धनक्तयत् निष्ठा ॥ २५ ॥

⊸क्तकबत् १। २। निष्ठा १ | १ |

ग्र॰-फकरन् =कम फब्तुध सी। निप्रा-संद्रार्थः।

स्पार-कत्त्वम् निष्ठासंत्री भवतः । भूतः । भूतवान् । लूनः । लूनवान् । 'प्राप्रदेशः निष्ठेत्वेवमादयः ॥ २४ ॥

## ११-सर्वादोनि सर्वनामानि ॥ २६॥

प०—सर्वादीनि १ । वै सर्वनामानि १ । ३ ॥ दा०—सर्वादीनि=सर्व मादिवेषां तानि । सर्वनामानि=सर्वेषां नामानि ।

ाति । यदो पद्धंबन वे यरे जन् का कुन् होता है । शतानि । यदां ग्रत श्रद । जुन् किये वीर्देशाना तता शब्द वे जन्यम् का जुन् सिन्यात्वरिताया के बन्न वे ।हों होता । यद्शंबामदेगमून (यद्भ्यो०) बत्यादि वमक्ते वाहिये ॥ २३॥

६८ होता । यद्श्वमान्द्रमञ्जून (पर्युप्यान) स्थापि समझन साहिय ॥ ५३ ॥ ६८-इति प्रश्लयाना संस्थावानी शब्द यद्श्वम होता है । कति तिष्ठति ।

रां कति से परे तत् का ७ १ १ । दश वे लुक्क् होतवा ॥ EN अ

े ४०-क, कवतु निष्ठार्थन्न दोते हैं। कूनः। लूनवानुः इक में क, कदनु त्रवय भी निष्ठार्थना दोने वे तकार को अधार टः २०। ४४ वे दो जाता है। क्रेडावदेश कून निष्ठा, बस्मादि हैं स २५ व

्रे. ध्र-मनोदि प्रार्ट्डण वर्षनामधेन्नक होते हैं। वर्षेः यदां वर्षनाव हे तरे स्वृक्तो ७ । १ | १७ वे शी । वर्षेस्मा । यदां के को ७ । १। ११ डे स्टेश वर्षस्मात् त्रवां कवि को ७ । १ । १४ वे स्मात् । वर्षेत्रम् सदां क्रावृक्षी ३ । १ । ४६ व



श्रादानुधायमम् । १ । १ ॥ पथा-चित्रवाससमानयः लोहितोव्लीयाः मचरन्ति । तटुगलमानीयते तदु-[लाध मधरन्तीति भाष्यम् ॥ दे**६** ॥

१२-विभाषा दिक्समासे घट्टब्रीही ॥ २० ॥ प०-विभाषा १। १ दिवसमारो ७। १ बहुधीही ७ । १। अन० सबीदीनि ।

पर्देशामानि ॥

पदा०-विभाषा=विवस्पार्थः । दिवसमासे=दिशां समासो दिवसमासहत-रेमन् । परुषीरी=परुषीदिसंतके II सुप्रा०-दिक्समासे घटुबोही सर्वादीनि विभाषा सर्वनामानि भवन्ति । छ-

त्तरपूर्वस्यै । उत्तरपूर्वाये । दिग्रहरां किम्-न यहुवं हाविति पतिपेशं दरपति तत्र न हायते F विभाषा क मतिषेध इति दिग्प्रहणे पुनः क्रियमाणी न दोषी भवति दिगुपदिच्डे विभाषा धन्यम मतिषेषः । समास प्रदेशं क्रिय्-मनास एव यो ०हु-बोहिस्त्व विभाषा यथा स्याह बहुबीहिनहुमावेन यी बहुबीहिस्तत माभूत । द-

दिल्यद्विलर्पे देहि । पहुनीहिन्नस्लमुचरार्थम् ॥ २७ ॥

१३-न यहुवीही ॥ २८ ॥ प०-न श०। बहुमीही ७।१ अनु० सर्वेदीनि। सर्वनम्मानि। समसी। बहुतीही॥ मानय । वा लोहितीव्यीयाः प्रवर्शनः । ऐसे वादयों के कहने में उसी गुयवाले की साते हैं और टारों रूकोंकाले विचाले हैं यह प्रतीत होती है सर्वात कही नुको मे पदार्थ का बोध दोता है जिन दुकों की देख बहुलीहिस्सास किया

गवा है ॥ २६ ॥ धर-दिक् वाचियों ने बहुब्रीडि समास में सर्वादिक विकार कर सर्वनाम संसम् होते हैं। उत्तरपूर्वस्य । उत्तरपूर्वायै। यहां वियत्त्य कर सक्ष्माम संद्वा के । छोने हैं। हो को स्पाद् काहा ११४ विकल्प से लुखा। इस मूख में दिग् चहता क्यों किया।

बहुतं दि समास में प्राणे नियेश कहा है यहां दिग्यहरा न करते ती यह निर्धेय न हें होता कि विकरप कहां करें कीर निवेध कहां करें । इन सूत्र में यदि दिग् ध-इस कारते हैं ती कोई दीय कहीं जाता अर्थात् निर्शय हो जाता है कि दिग्बा-र विशों के बहुतीहि समाध में विभाषा अन्य बहुतीहि समाव ने निस्य निर्देश होता है । कमान यहण क्यों किया-प्रयात नमांच ही की बहुत्रीहि है दस में विभाषा लीवे ही कहले दिवदाव थे जो बहुलोहि बीता है एवं में न ही ! दिलकदिलकदि देवि । यहां द । १। १० द्विश्व कीर बहु मीटिक्स् व होकर किय

क्षेत्रामर्रद्वा हुई । बहुब्रीडि सहस क्ष्मके सूत्र मि किये है ॥ २० ॥ £3-बहुशीहि संख्रक बहुशीहि कथान विषय में क्योंदि सरद्क्रप सर्वमाम मुद्राट-समीदीनिश्यान्द्रस्याणि सर्वनायसंज्ञान भवित । सर्वे ।

संद्रोपमर्जनमतिषेषः । सर्वो नाम वश्चित्तस्य सर्वाय देशि । सर्वमनिकान

सर्वस्तस्ये-धातसंबंख देहि ॥

प०-यहुबोही सदगुणसंविज्ञानमपि । 🔑 🏸 - :

सुद् और सर्वस्मित्र यहां कि की ७ । १ । १५ में सिम्मू आदेश होता है। हात अबद की भी सर्वनामधेशा होती है हुन्द्रेय इत्यादि आपक से क्षरी निर्वेध समुद्राय की सर्वनामधेशा होती है हुन्द्रेय इत्यादि आपक से क्षरी निर्वेध समुद्राय की सर्वनामधेशा होती है हुन्द्रेय इत्यादि आपक से क्षरी क्षरी प्रस्त है । विता प्रदेश हिम्मू क्षरी है। विता प्रदेश के स्वाद्ध त्या की बाद अक्ष प्रस्तय है। ७१ से होने के आपे है। हमकी ग्रहां कर से अक्ष प्रस्ता है। इत्याद से स्वाद्ध त्या के स्वाद त्या के स्वाद्ध त्या व्याद्ध त्या के स्वाद्ध त्

र्वज्ञावाचि और एवचनेन्द्र्यक क्र्य्यानी वर्दनाम क्रांका न होटे। व यु देहि। अतिमर्वाण देहि। इन क्ष्योगी में है को स्त्री अन्तर्थ ने न हुआ ह पटन्यहुमीहि संसाध में तहतुत्वस्थितान भी होता है। सेने चित्रप

<sup>•</sup> वर्ष । विक्रव । दश्व । दश्य । द्वत् । द्वत् । । स्वत् । प्रम्य । प्राध्य । स्वत् । स्वत् । प्राध्य । स्वत् । स्वित् । स्वत् । स्वत्यः । स्वत्यः । स्वत्यः ।

यथा-चित्रवाहसवात्वयः लोहितोच्छीयाः मधरन्ति । सहगुष्ठमानीयने तद्द-।छाम मधरन्तीनि मान्यम् ॥ ५६ ॥

१२-विभाषा दिव्हसमासे घहुवीही ॥ २० ॥

प०-सिमापा १। १ दिवसमाने ७। १ पहुमीरी ७ । १। अनु० सदीहीने । रहनामानि ॥

. पदा०-विदाया=पितकपार्थः । दिवसगासे=दिशां समाता दिवसमागारण-

भग् । पर्वोधी-पर्वीश्रिकते ।

स्थान-दिश्यमारी बहुमोही सर्वादीनि विभाषा सर्वनाथानि धर्मान । बन् सरपूर्वरेष । ज्यारपूर्व । दिमारणं सिन्ध-न पर्धाःशांवित मतिष्यं बश्यनि नव स प्राप्तं के विभाषा कानिष्यं शिति दिमारणं पुत्रः मिष्पपाणं न दौर्य प्रकृति दिग्रादिय्वे विभाषा कान्यव शतिष्यः । सामारा प्रदेश हिन्द नदागा एव यो ६६-मीरियान विभाषा प्रथा स्थाह क्षुत्री दिश्वभागेन यो बद्दीहिननव मासूत्र । इ-शिक्षांत्रिकार विशापा प्रथा स्थाह क्षुत्री विश्वभागेन यो बद्दीहिननव मासूत्र । इ-

४३-म घहुमीही ॥ २८ ॥

प०-म का । पर्मीरी ७११ सन् वार्यम्भित । सर्वायानि । सदाने । बहुमारी ॥ सामय । वा लोहिनीध्वीयाः प्रकालः । ऐपे वार्यों ने बहुने में वजी दुवाने की साते हैं तीर वार्डे एका को विकास हैं यह प्रतीन हानी है कात्र वार्टे गुर्वे में पदार्थ का सीथ होता है जिल गुर्वे को देश बहुनोहिवयाय दिवा गुर्वे में पदार्थ का सीथ होता है जिल गुर्वे को देश बहुनोहिवयाय दिवा गवा है ॥ दर्दे क

११-बर्झीट संस्त बहुदीदि बनाव विश्व में क्योंदि नग्र्याच प्रवेशान

पर-न-निर्पेषार्थः । बहुबीही बहुबीहिसंहहे ॥

स्त्रा०-शृत्रीहिसंहते खुत्रीही समासे सर्वादीनि वर्षनामानि निपविश्वाय देहि । बहुमीहाबिति वर्षेत्राने ग्रेमें वस्त्रान्तराः । मीहे भित्रपेयो यथा स्पाद्—वस्त्रमन्तरोयान्त इसे वस्त्रान्तराः । पान्त इसे वसनाम्तराः । वस्त्रान्तरास्य वसनाम्तरास्य समास इति किन्-समास एवं यो बहुनीहित्तत्र यथा स्पाह्म यो बहुनीहित्तत्र निपयो या सूत् । एकतस्य देहि । इस् य स्त्रपन् । अन्तन् न यवति । तोनशीबस्त तथास्त्रमन्त्रपाह तथा भाष्त-गीनशीनस्वाह०-अन्तन्त्रस्य तु कर्षस्यो वस्त्रस्य दुस्तसंग्री।

स्वक्तिपतृको मकरिपतृक इस्पेव भवितव्यमिति ॥ ३० ४ ४४-सतीयासमासे ॥ २९ ॥

प॰--तृतीयासमासे ७ । १ अनु सर्वादीनि । सर्वनामानि । न ।

पदाव -- तुनीयामवासे=तृनीवायाः सवासर्लासम्ब ॥ सृभाव-- तृनीयासवासे संबादीनि सर्वनावानि व प्राप्ति । मासपूर्वाय

समास इति वर्णमाने युन समासावहर्ता हिस्पर्यम् योगाव्या पिहारित वर्षमाने युन समासावहर्ता हिस्पर्यम् योगाव्या प्रित होते हैं। स्मित्र प्रमान वर्षमाने वर्षमाने

हर-मूर्व भावभाव में मार्गीय लगेताव बंबल लंबी होगी हैं। ऐति विदान वर्गेनमधंबा मार्गीम में एवेशकी आदेश काश्व १५ में मही ही नगरे-52-वमान बीद बर्गेनमधा विवासन एट्लावरी विदान योगाङ्के योगविभागः करिष्यते । तृतीया । तृतीयासयासे सर्वेद्रीनि सर्वेनामसं-नि न भवित । पासपूर्वाय हेहि । बंबत्सरपूर्वाय देहि । ततः-असमासे । अ-पासे च सुरीपायाः सर्वादीनि सर्वतामसंक्रानि न भवन्ति । शासेन पूर्वाय होहि । बरसरेण पूर्वाय देवि । इति भाष्यम् ॥ २६ ॥

१५ -द्वन्द्वे च ॥ ६० ॥ पव-रूपृे ७ १ १ । च । अनु०-सर्वाद्धि । सर्वतायात्रि । समावे । ह । पदा०-१२६ -हर्पसाद्धते । चन्त्रमुषपार्थः ।

सूत्रा०-६न्द्रे च सवासे सर्वाद्दीनि सर्वनायसंद्रानि न ववन्ति । पूर्वेग्सरा-गम् । दक्षिणोत्तरपृषंग्लाम् ॥ ६० =

१६-विमापा जिस ॥ ३१ ॥

प०-विभाषा १ । १ । जसि ७ । १ अनु०-सर्दादीनि । सर्दनामानि । समासे । 1 202 11

पदी०-पिभाषा=विकल्पार्थः । जसि≈जसः स्थानीये ।

सुत्राव-जसास्याकीये कारवें कर्तव्ये इन्हे सबसी सर्वादीनि सर्वनामानि वेमापा न भवान्त । बर्णाश्रमेतरे । वर्णाश्रमेतराः । अस कार्ये मति विमापा म्द्रे चेति मतिरोभात् । इतिभाष्यम् ॥ ३१ ॥

।गाम से प्रतिरिक्त प्राय बाँग भी सूच का लेसे प्रतीत ही बीर योगाङ्ग प्रतीतही ने से भीगविभाग करेंने।कीर-स्तीया कथात में बर्दोदि वर्षनामध्यक नहीं होते । यहां दतीका यह लुमवही वह दे और बमाब पहनी अनुवृत्ति विदये सुत्र वे केई । एक क्रम चे मानपूर्वाय सिद्धहुन्छा। योथे ब्रह्मसारे पद लिया । स्तीया ब इसमास में क्रयांत् मुनीया कमाकार्य वाक्य में क्रवांदि सर्वभाम बंधक महाँ होते हैं ।म से । शारीन पूर्वाय । बन शावय में कर्वनावसंद्धा का नियेश हुका ॥ ६८ ॥ देश द्वाद्व समान में भी क्षांदिक कर्यनामसक्तक नहीं होते हैं। पूर्वीसररदाम्= वित्रतारदेशीका । द्विक्षीकरपूर्वायाम् व्हतिक टलर पृष्ट्वेशीका । दनमें सर्वनाम था म दोने ये भाम्का कुट्ट ११ । ५२ । ये म दुका ॥ ३० ०

प्रद-जम्मानी कार्य कर्णवाही तो हुन्तु जमान में बर्बोदिक वर्षनामशेषक वि त्यारे महीं होते हैं । बढ़ांश्रवेतरे । बढ़ांश्रवेतराः । यहां सर्वेश्रव देशा पत्में तम् वानीय श्रीभाव हीता है और दूबरे यसमें दीयें, दरव, विवर्जनीय होते हैं ब भाव-तम् के स्थान में की कार्य होता दे तक कार्य के प्रति यह विमाधा दे

,थोंकि प्रायश हुन्द्रे थ, यह प्रतियेश विद्यमान दे ॥ ३१ व

१९-प्रथमचरमत्यारपाहुँकतिप्यनेमाश्च ॥ ३२ ॥

प - मयमचर्यत्रयाज्याद्दैकविषयनेयाः १ । ३ व म । अनु : .... विभाषा । जसि ।

पदार---मधमधरमनशाल्पार्डकतिपयनमाः=मधमम धरमध तदथ सर्वे सक्तिपयरच नेपरच ने । च ।

मुना०- नमः श्यतीये कारते कर्षको प्रयम्, तथा, तथा, प्रश्न, होति हार्यो भावता शाही, होति हार्यो भावता शाही, होति हार्यो भावता स्थाना स्थाना स्थाना स्थाना स्थाना होता । स्थानी भावता । स्थानी श्रामाः । स्थानी हार्याः । स्थानी हार्यो हार्यो हार्यो स्थानी हार्यो हार्यो स्थानी हार्यो हार्यो

# १८-पूर्वदरावरदेक्षिकीशरावराधराकि टमब

- रेपायामसँशायाम् ॥ ३३ ॥ ४०-५ रेपायान्दियोत्तायस्यराणि १०३ व्यवसायाम् ७ ॥ ४९मा १० सन् १० महिल्यानि । नीम । विभागः ॥

पराय-पूर्विराप्तर्विलोशस्त्राचराचराचि पुरुष परश् अपाध द

 ध भारत्य सप्तरं च तानि । व्यास्थायाम्-व्यवस्थात्पतिनयाः सा तस्थाम्

म्र- - प्रसंद्रायी व्यास्त्रायी वृद्धीत लीत विभाषा सर्वतायाः वानि भयः . वर्षपत्रिम गणापण वृष्ठारोनी नित्त्यामार्थ सम्मानस्य पानने जात वापाउटरथ्यते । स्वाभिक्ष्णवेदाविधित्ययो स्थास्या । वृत्ते । वृत्ते । वृत्ते । वर्षे । तः। अवरः। ज्यान्यान्यान्यान्यान्यमः ज्यन्याः पुरः। स्वरः। सः। ताः। ज्यारे । ज्याराः । व्यवस्थायाधिने किन् द्वितवाः इमे गापकाः । ज्यारे

श्यामिति किम्-उत्पत्ताः कृत्यः ॥ ३३ ॥ १८-स्वमङ्गातिधनाख्यायाम् ॥३१॥ qo-सम् १ । १ व्यहातिधनात्याचाम् ७ । १ व्यनुo-सर्वनामानि ।

. १८५१४। । पद्गार-प्रकाशिकनात्त्वायाम्-ज्ञानिम्ब चनं च ज्ञातिचने ज्ञातिघनपोराः

या श्रामिकनात्त्वा न शांनकनात्त्वा ब्राशीतकनात्त्वा तत्त्वाम् ॥ क्षात्रणाञ्चः त क्षात्रण्याः जनस्ताः प्राप्तः स्वत्राह्मः हाहि वा भवति । सूरु-माचासीपवर्गावनः स्वतृष्ट्रस्य माप्ता सर्वेत्रापुमद्राः लिति वा भवति ।

ि। स्वाः । अज्ञातिष्यवालयायां दिय् - स्वा ज्ञावयोऽयी वा ॥१४॥ ५०-ज्ञन्तरं चहिर्यामी वसंट्यानयोः ॥३५॥

तं पर-प्रान्तरम् ना १ वहियानोपर्यत्वात्रयोः ७ । २ श्रुव०-सर्वनाः

त्ता । अवरे खबराः । अवरे खबराः । छात्रचा यद्यू वर्गे क्रिया-द्रतिया ्रतः । अवर कपरः । अवर अवरः । कवरः भएय प्रवासित्ति हिंदू । स्वास्ति। । अवर कपरः । अवर अवरः । कवरः भएय प्रवासित्ति हिंदू । केंद्रा यद्य बत्ती क्षिया-क्ष्मरा। ब्रह्मः। यद्या त्यार शहर क्ष्मायायत है दव हे

ा । १८ - ब्राचा कीर जालीय वहाचेवांबक स्थाप्ट की गयाम ही प्राप्त सर्वे गांच्या जन परे ही तो विकाय कर के होती है। से स्थाः। यहां सर्वेतान पर्यो राज्या अन्य पर दा ताः । व्यवण्य कर अस्तातिषतास्यापर्वे वर्षे किया

। १ वटा जनगाम नवा म हुद व १थ ना ा । यहां चर्चनाम खंडा न हुई ॥ ६४ -॥ व प्रमाण प्रमाण कार पार पारायाच्या प्रमाण कार के होती है। सन भित्रा बाबहालगढाः । बाह्यं बाह्यं बाह्यं है । खलारं बलारा वा प्राप्तकाः प्र ह जिल्ला चार विश्वास कार्य में संबद्धनाय केंद्रा साम एक यह में नाताधी हुए जिल्ला कार्य में नाताधी हुए जिल्ला स सूत्रा० चांबी परिचानीये चार्षे अन्तरशब्दस्य प्राप्ता संहा प्रति । वति । अन्तरे । अन्तरा वा चाएडालपृष्ठा बाबाइत्सर्यः । अन्तरे । शाटकाः परिचानीया इत्यर्थः ॥

शास्त्राः पारपानाया इत्याः ॥ वाव व्यवसीति वक्तव्यम् । इह माभूत् । व्यन्तरायां पुरि । गणम् वे ५००। कमिति कैयरः । विभाषामकरणे तीयस्य डिस्तपूर्यस्यानम् । द्वितीयस्ते । पाय । वृतीयस्य । वृतीयाय । इत्यादि ॥ ३४ ॥

भ्रुताराचे पूर्वाचा प्रदेश । भ्रुताराचे प्रदेश । भ्रुताराचे प्रदेश । भ्रुताराच्या । भ्रुताराच्या । भ्रुताराच्या ।

प०-स्वरादिनियतम् १ । १ अव्ययम् १ । १ ॥ पदा० स्वर्जादिर्वेषान्ते स्वरादयस्ते च निपातारपेषां समाहारः । संज्ञापदम् ॥

् सत्रा०---स्वरादयो निपातारचाव्ययसंत्रा भवन्ति । स्वर्'। श्रन्तर् …

बाठ पुरी बाच्य है। तो सन्तर शहर धर्ममाम संदाक म हो। पुरि। यदा धर्ममामका न होने से स्थाट्न हुसा। यह वार्शिकाय सूत्र ऐसा कीस्ट प्राथार्थ कहते हैं ॥

विभाषा भक्त भी हिन् वजनीं में तीय प्रत्यवास्त की सर्वनामध्य परिमतन करें। द्वितीयस्में । द्वितीयायः । नृतीयस्में । तृतीयायः । यहां नामनंत्रा मान हे के। ० ) १ । १७ से स्मे कुमा क्तादि ॥ ३४ ॥

५१−चर् मादि शब्द और निवात स्थयप स्क्रक देखे हैं। सर् 1 सः मानर्। इस की अञ्चयसंज्ञा होने ने २ । ४ । ६ ने सुष् का कुत् हुजा॥

वर । कान्यु । प्राप्त एते वानी (दान्ता । धुन्तु । वन्येन् । सेन् । सेन् । अन्य । कान्य । कार्य । सामकार । कार्य । सामकार । देश । सामकार । देश । सामकार । देश । सामकार । देश । सामकार । सेन् या । सेन् । सेन् या । सेन्या । सम्य । सेन्या । सम्य । सम्

भार-ससिलादयः धारुपारायः । रास्यभूतयः शक्समासाश्तेभ्यः । सम् साम् रोपः । ससियता । नानात्रा । इति परिगणनम् ॥

सहरां त्रिपु लिङ्गेपु सर्वासु च विमक्तिपु ॥ यचनेपु च सर्वेषु यद्यव्यतितद्वययम् ॥

धाव्ययमदेशा यव्ययादःरसुप इत्येवमादयः ॥ ३६ ॥

ध्य-सिद्धतात्र्यासर्थे विभिन्तः ॥ ३० ॥ प०--तिद्वतः १ १ १ प अ० । असर्विभित्तः १ १ १ अनु०-अव्ययम् । पद्रा०--असर्विभित्तः = न सवा असर्वः असर्वः विभिन्तरत्यत्र यस्मास्तः । सुत्रा०--प्रसारविभिन्तिनेत्यतेस तिद्वतान्त्रोऽव्ययस्त्रो भवति तत्रतः १ । तम । यम । यद् । सद्रा । तद्वित इति तिस्यु-एतः । हो । यद्वः । धन

विषक्ताविति किस् भौरगरः ॥ ३७ ॥

- भाग-पाग्रप् अन्य के पूर्व तिक्य आदि अन्यव । बताबाना अन्यों के पूर्व
र आदि अन्यव । अस्, आन्य, क्टायेचे, तिन्य, बति । ना और नाम् चे तिहत
यम जिन के जांत में हो वि तिहताना भ्रव्यम कंश्वक होती हैं। यह परित्यम भारम्
है । जो तीनों सिंग वस विनक्ति और सुध सबनों में पृक्वर रहे आस्प्रस न
सह स्रम्य कहाता है । ॥ ३० ॥

ै प्रताम् । आकृतिगणीयम् । तैमान्वेवि । तथादि । साद् । यात् । कामम् । तामत् । सूरम् । यदम् । धातात् । धाति । सन्यम् । सन्यम् । किन्यद् । साद् । स्वयद् । स्वयद्व । स्वय

ी तक्षा । यता । तक । यक । यदा । शदा । श्वामे अवये विभक्ति ( तिष्ठ वि-क्ति के विषय में तहित किया हो तक ) के एक व्यवस्थि का र । ४ । दर हो १ दो ताता हो । तहित पदय वर्षी क्या-एक । हो । वहदा । यून में प्रक्त-'वे प्रपात है इब से वब विवर्षित यवस वही होता पर तहितान नहीं, इसी प्रथम संग्रा नहीं होती है । अववैविभक्तिप्रदृष्ध वर्षों क्या-विवरण । यहिन

हो दवगुरास्त्र क्रम् सहिमाना है नवावि बुध के स्व विश्वन्ति क्रीर स्वत्र व्यवन्त्र िते हैं बुध के काठावर्णका नहीं होती ॥

#### **५३−ऋन्**मेजन्तः ॥३८॥ ∞

पः — कृत् १ । १ मेजन्तः १ । १ धानुः — ग्राय्ययम् ॥ पदा०-मेनन्तः=म् च एच मेनी अन्तश्चन्तव अन्ती मेनायनी यः सूत्रा०-मेनन्तं यन्कृदन्तं शब्दस्वरूपं सद्व्ययं भवति । स्मारंस्मास सैरापः । ताबापेपे स्थानाम् । ऋत्वे दत्ताय जीवमे । डवीक् च सूर्य हरी इति वचेस्तुमर्थे सेसेनिति से मत्वये कृत्वे पन्त्रे च ऋने रूपम् । एपे ई से पत्यवे गुरो पन्ने च कृते रूपम् । जीनमे इति जीनेरसे प्रश्यवे रूपम इति इशेः केन् महायो निमान्यने । इसे बिक्ये चेनि । अ परवर्षे तेन । आध्ये । चिकीपवे । कुरुभका स्वः । इह पाभूव् ॥

### ५ंश−कृ्त्वातोसुन्कसुनः ॥३<sup>६</sup>॥

प०-वत्वातोम्न्कमुनः १ । ३ चनु०-- श्रव्ययम् ॥ पद्राव-वत्वानोसुनक्रमुनः=वत्वारच तोसुत्र्च कसुब्वीते । सूत्रा०-बन्दा तोमुन् कमृन् इन्येन्डन्नं शह्दक्षवषव्ययमंहं भगति । स्यक्ताः पुरा स्वैश्वादेनोगाचेय । पृगावस्यायपाकर्नाः ।

५३ − मृष् झी ऐ श्रीये ई जन्त में जिल के ऐशा जो रू र्मन्ययाल स्यक्षत्र योग्न प्रव्यवसंज्ञक होता है । स्मारंग्मारम् । यहां रह-मे नमुन् ३ २२ में हुंबा मानत होने से अध्ययनंत्रः हुई। यस-यहां वस् धातु में ३। मूत्र में में प्रत्ययं किये पीछे दाया ३३ में कुरब दी, ३३,५६ से परव पर मिद्ध दोता है। एपे-इन् पातु ने ने ग्रत्यय ३।४। ए के परे ७।३ में गुढ़ और द । ३ । ५९ में घरव करने पर निह होता है । जीब्रहे−जीं में ३ । ४ । द अमे मत्यय होने में मिद्ध दोता है । हूंगे-हुन् पातु में ३ । ६ केन् प्रत्यय निरातन किया जाता है। दक्त प्रयोग एकल कर्गत १ व्यापय मंत्रक होते हैं। जन्त चहुन मूत्र में इन्निये है कि-न्यदेग मान्त एमान का यहन हो। पीडे एमान हुआँ का यहन न हो इस मे पये । विकीर्पत्रे । कुश्नकारेश्यः । इन की श्रद्भयमंत्रा नदी होती वर्षी में टपदेशकाल में एकातस्य नहीं है ॥

४४-वरवा, सोमुन्, कनुन्, ये छान में जिम के हीं यह शहरूमारूप मंद्रक होता है । हरवा । स्मृत्या । इत में खळायमंत्रा होने में मुप्युक् ८२ में ही जाना है। युरा मूर्यस्योदेताराधेयः । युरा वरनामामपाहर्तीः में भावपत्तिके ३। ४। १६ मूच ने द्वा और कत्र्यातु ने तीतुत्र

88

हुमलोत्तुन मत्त्वः । बुराकृत्स्य विष्टपी विराप्तिन । बुरा कर्नु ध्व पत्रोति कम्न्।। ३६॥

गुप्-सव्ययोभावत्रच ॥ १० ॥

-सम्पीभावः १।१। च याः । खनुः -- सम्पवस् । a -- झज्यपोभावः = च्यव्यपोभावः शयामः । च । o—ज्ञालवीभावः व्यामस्यालस्यमार्थः गवनि । मृत्यःन शुल्तवाः पनः

o-म्योत्रमं लुद्यसारस्रोवचाराः । सुब्-उपानि । कुगस्परः = मुद्धाः । द्वयनारः — उपप्याकारः । इतिधारयम् ॥ ४० ॥

**५६-शि सर्वनामस्यानम् ॥ १९ ॥** 

प० -शि १ । १ सर्वनायासमानम् १ । १ पताः - तिः = जारममेशादेगः सहिनिदेगः । सर्वनामस्यानम् = संदर्शनः

ः । संग्राम्यम् ॥

क्रूरण तिमृती विरवृधिन् । पुरा कर्तुं रक्षायदः । इन श मृत्यह थाः

-बाजमीताव वजाव भी जन्मय वज्ञक होता है। वास्पनित शक्षमाः यतिन । र्सं भी जरित । इस से काळावरी का हो भें की रासा धर की कुलू कुलू की र

भार-पन नम को घटीजन लुक् मुसाबर छीर क्षप्यार है। लुक्-क्दारित।

क्षणवर्दा द्रांतिशाशास्त्र में सर्वेड देखा । संश्लार- दर्गाण्येयः १ दर्ग : दाराहर अन श दलर वह की खलादान प्राप्त हुवा : नाट्यपदिक्र दारहर मि निर्मात द्रामामा सन् मिन्दर है। है। है रहा। व्यवाद-व्यवद कोरा। दरा न्यपर्वा होते हे द । १ । श्री कृष ही कार्यानप्प दी काला है । विश्व हैतीय

स्टान में को क्यार होता है एम को स्ववार करते है म १० म प्र-ति दट सदमामन्त्रमण्डम होता है। नुबर्गित । समानि । दम स सम्बाद की सर्वतावादानिक प्राप्त होते हैं का ११ कर हैं जुड़ कीर (१४। ट

स्रतन्तर सर्वात् स्रतिवर्धीय को बिधि वा सनिर्देश होना है। बहर रहाय े देव है (सक्तुंबदका) इत हुआत वेर बा का शास्त्र दीना है। यह प्रदेश सूत्रा०----शि इत्येत्व सर्वनामस्यानसंक्षं भवति । कृष्डानि । वन्ति । श्वनन्तरस्य विश्विंग मतिषेणो दा । ग्यायोयम् । डिट्सस्येत्र प्राप्ताः सर्वनामस्यानसंक्षानिषिण्यते नतु शीत्यस्य । सर्वनः . . सर्वनामस्याने नासंबुद्धावित्येवमादयः ॥ ४१.॥

. ५०-सुडनप् सकस्य ॥ १२ ॥

प०-स्र १ । ? अर्वपुसकस्य ६ । १ अनु०-सर्वेशमस्यानम् । पदा०-सुद=भरवाशारः सु, औ, जस्, अस्, और एपां संज्ञा अन्युं भर्षसकस्य न भवति ॥

सूत्रा० —सुद् सर्वनामस्थानसङ्गं भवति नगु सकस्य न भवति । राजा जानौ । राजानः । राजानम् । राजानी । सुद्धिति किम्=साङ्गः पथ्य । कस्येति किम् —सामनी ॥

भा० — असमर्थसमासः चार्यं द्रष्ट्यः । अन्यु सकस्येति । निह नत्री म् सामर्थ्येम् । केन तिर्हे । भवतिना । न भवति नपु सकस्येति माध्यम् ॥ ४२

ध्-**-**नवेति विभाषा ॥४३॥

प०-न | वा । इति । विभाषा ।।

का निर्मेष होता है किन्तु दूरस्य पूर्व मूत्र ने माम जो कपानार शिको वर्व
स्थानसंबा तकका निरोध नहीं होता है। सर्वनासस्यान महेश में सर्वनासा
संबदी सत्यादि हे ॥ ४१ ॥

५०-नुद् वर्धनामस्यानमंत्रक होना है नयुं वक्षतिंग का नहीं होता है। । राजाना । राजानम् । राजानी । दल में नुद् की सर्वनामस्या होने से स्वया करें होता है। जुद वहुत वर्षो किया पराव । यह वर्षनामस्यानकंता न तुई। जन्मुं कर यह वर्षो किया पराव । यह वर्षोनामस्यानकंता न तुई।

यहां भा स्थानास्थानम्बा न हुएँ।

सार्यकार कहते हैं यह 'खनपुंचकरप, घन्नपर्य सताम देशने घोष्य है
समास में नवुंशक पद के साथ नाम का नामर्य नहीं है तो किय के साथ
भवति किया के साथ खबाँत लयुं सकतिस्कृता सुद् सुर्धनास्थानमंद्र है
होगा है। इस स

्र पर-निर्देश स्त्रीर विकलन की विभागार्थका होती है विभाग सूत्रें निर्देश स्त्रीर विकलन उपस्थित होते हैं। वहां निर्देश से समान किये हुए पदा०--म=निषेधार्थः । बा=विकत्वार्थः । इति=वार्थ-निर्देशार्थः । विभाषा=

ने करणोधीनदेंशार्थः । इति भाष्यम् ॥

॥॥विषाणानु नैतसंक्षाया चप्पीगः । ताधिः पत्ते निर्हनिरेव क्रियते । एमप्तविषाणानु नैतसंक्षाया चप्पीगः । ताधिः पत्ते निर्हनिरेव क्रियते । एमप्तिः स्थिते । अन्नामुविभाषास्त्रपि न, कामिः पत्ति कार्यस्य मर्हातः क्रियति ।
क्रान्तरं समग्रीपः स्थिते । तस्मादुम्पत्र विभागार्थेये संक्षाः । तत्र निर्ह्मानिः
स्पेन भित्रिपद्म प्रभादेत्यनेन भवतीति गानेऽध्यते च विकन्पतिद्धिः पत्निस्तनः
सम्मेन भित्रपद्म प्रभादेत्यनेन भवतीति गानेऽध्यते ।। ४३ ॥

#### ५६—इग्**यणः संप्रसार**ग्राम् ॥ ४८ ॥

य में बीचे विकरण प्रमुक्त होता है । त्रमणम विभाग इव मूल का प्रयोजन में में भी में भिगाया को, यह उन्नयन विभाग है वागिक किस विवाद में इं । पृथ् मूल में संवदाया प्राप्त है कारण कारण है वागिक किस विवाद में इं । पृथ्य मूल में संवदाया प्राप्त है कारण कारण है यहां प्राप्तमंग्र के (ल) हो देवेंद कारणे वीचेंद के (वा) ने विकरण होना है। गृज्याय । स्वाद्यानुंद । विज्ञाय विवाद में हैंद कारणे वीचेंद प्रप्योत्त में, वा में के अपूर्व की विभाग लेका है। तो बहु कहमा चाहिये। क्यांत्र में, वा मान के अपूर्व की विभाग लेका है। तो बहु कहमा चाहिये। क्यांत्र में मान कारणे की विभाग की विभाग किया प्राप्त में कि मान कारणे की कारणे हैं कारण की विभाग की विकरण कारण की विभाग की विभाग की विभाग की विकरण कारण की विभाग की विभाग की विकरण कारण की विकरण कारण की विभाग की विकरण कारण की विकरण कारण की विकरण कारण की विभाग की विकरण कारण की विवाद कारण की विकरण कारण की विवाद कारण की विकरण कारण की विकरण कारण की विवाद कारण की व

५<- इक् जी यत् के स्थान में हुआ का दीने बाला दे कथ की खंडबारण

प०-इक १। १ यणः ६। १ संपनार्खम् १। १ संबास्त्रम् । 🕻 मुत्राद-इम्या यणः स्थाने भूतो भाषी वा तस्य संवसारणमित्येण मंद्र

र्धात । इपृम् । उपम् । गृहीनम् ॥

उभयमनेन सहायने वात्रयार्थी वर्णथ इग्यणइति यो वाक्यार्थः स्वान्यः संबन्धनत्त्रणः । यणः स्थानिकडम्बणंथ स संवसगरणसंत्री भवति तत्र वि क्याचे उपनिष्ठते । प्यटः संवसारणं वसीः संवसारणमिति । श्रान्यादे ५० प्रमारणप्रचेति । संख्यानानृदेशादिह न । खडुहिनराम् । संबतारण संबतारणवित्येवमादयः ॥ ४४॥

> ६०-ग्राद्यन्ती टकिनी ॥ १५ ॥ प०-आयम्बी १। २ टक्किनी १। २।

पदा०-आयन्ती = आदिश अनुश आयन्ती । टितिनी = टग क् इच इच इती दहादिती बयोस्ती । दहारे बहारडधारणार्थः । परि तस्तु

सप्रा:-दिनुकिती यस्योक्ती नस्य समादायन्तानवर्गी भरतः । सग्ही मीपपने । दिखदेशाः बाद्यंशानुसन्येट्यनादेशित्यंस्मादयः । शिला . विद्या हेलभूषे प्रशिष्येवमादयः ।

वद मचा द्वीती है। ब्रष्टम्। यहा यत् धानु व स्त प्रत्यव ३। २। १०३ में चीडे कि रूप्त के यरे य के स्थान में ६। १ । १४ व सुप्रत तन की नंमानारण हुई । सम्म । मुद्दीनम् । चन में का बत्यय भीर संग्रमारण ई। १। १५/१६ छो र

इन मुख ने दोनों भंजनारण मंद्रक किये जाते हैं वाययापे धीर वर्ग न्वच ) यह जो बाक्यामें स्थान्य।देश लक्ष भीर यण् के स्थान ही निश्वः इन्दर्भ यह संबनारकनंत्रक होता है। जन में से बावपार्थ परका संबन्धारणं। मंत्रकारतम् । हत्यादि विधि मुत्री में त्रवस्थित होता है छोर अगुराद् ( सं रनारच मादि ) में वर्ण । संस्थानामृदेश में । अनुदिनराम् । यहां महीं, हुः क्वांत बुद थानु में लक् नकार की ती हुद कार्द्या दीना नम मार्द्धि । की संत्रवारण मंत्रा महीं होती हवी ने इकार की दीर्च मही होता है। के प्रदेश मूच-क्यों: मेंडबारत्यू | श्वादि हैं ॥ १४ ॥

६:-दिन का किम् जिस की कहें ही तम के क्रम में खादामानयब हैं। अर्थात दिव् काद्यवयत और दिव् श्रमात्रयत द्वीता दे। यदा १ । म । ३ दरानम दिल है वह आहुँचानुक का कादावयव होता है। मुबरो भी प्रदेश » १३ १ हर में कुका मुगानम किन है कह भी धानुका अमावपन होगा टिन्द देश ज्ञार्ट्ड म्यूकारेट्यामा देन । और विम्द देश-भिद्देश्चे मुख्य पुन्न । ब्रामार्टि

श्रानुगावनम् ॥ १ । १॥ विषाने मत्सयमिनपेषः । निद्दृत्त् पष्टाधिकारे ६९—मिदचीऽन्त्यात्परः ॥ १६ ॥

श्यानः द । श्यान्ताते ४ । शापरः १ । श

त्तृ = इ रते पाप नाः । सपः = ग्रपाप । निर्धानने पट्टी जा-

ţ.

न्त्रची वर्षे वीडात्समामाग्यमे वाग विश्वितस्यामावद्ये दिह भगोतिग्यस्य मस्ययवन्त्रस्य यायग्रहः । वसाद्धिः युक्तनि । यक्तीति । ग्रान्तापुर्वे मस्त्रीभैदनुषम्भवोगादिनीवार्थम् । सनः । सन्दर्शन ।

्रेड प्राप्ति प्रशिक्षणस्थिते सामान्य वासकी अपनि । स्वायोगयन् । त्या ।

नुष्। शत्यक्ष गुल्ली सः विश्ववदेदः रूपभदिश्या दममिन्यद्वाहदाः ॥६६॥ िहर्ग कि के कादालियान में रायव का समिर्य वहना वाहिए। नी है परव्यापनार हैं। अबन होने हैं। क्षापीत् ( कादाली ट्विनी )

म पाजनीपमार में है कीर ज्ञायवीयामध्युग्यधियार में है के ६४ व वाची के राज्य में की साध्य सामृत्य में हरे किम की जियान किया है र कलावनव मित् होला है। ब्याविधोरिक्स कीर शत्यद्वाच्य वर सह हिरे । करति । मुझ्ति । स्थापि । इस ६१ को अस्य १ । १ । घट की।

। ११ ४८ व व ११ क्ष ही एका बह काल सब् हा वहे पुका ह बार-मान थारे हे ल्याय बर्च है यूर्व शिन होना बाहिये बक्टह है। के गादिकोष है किये। मनम । कामबाण । दश से कन्दर कराने दाहे छ छ।

निस बा होता वह कुल व १ १ १ ६० होता है को काम्य मुझ दूव हैंगना ्टिंग महि कश्य कर्त है को होती एक का लीय मही करों कि कडार मन ारव हो भी भीव है। अर दश है हो बस्त है । सहस्ता सहस्त । इस है क य में ह तेत में ते होते ही महीगाहिलकार कर महित दाव र तह हर है। काम है ह प्रमान प्रमाण कारण (प्राप्त) कार हो को किस (बत्रवाद) स्थानम (करा कारण

र्ता है। दिन है कि बादरामें के में में एक का बाद करें। की का में में में में मान का का स्वाह का का स्वाह का का

# ६२--एच इंग्युस्वादेशे ॥ १७ ॥

प०-एचः ६ । १ इक् १ । १ हस्तरिंशे ७ । १

पदाः-एचः = एचः स्याने हस्त्रादेशे = हस्त्ररंगासावादेशस्त्रिस्ता। भाषासत्रम् ॥

ः सूत्रा०-एषः स्थाने इस्यादेशे कर्चव्य इगेव भवति नान्यः । श्रविधि पत्तु । श्रवितु । एषः किम्-श्रवित्यद्यः । श्रविमातः ।-

हस्यादेशे किंग्-देश्वदस्य । देवदश्से ॥ ४७ =

६३-पष्टी स्थानेयोगा ॥ ४८ ॥ प॰--पष्टी १ । १ स्थानेयोगा १ । १ परिभाषासूत्रम् ॥

पदा०-पद्यो=हस् भोस् याम् इति । स्यानेपोगा-स्याने मसहे पोगो . सा । स्यानराज्दोऽम मसह्रयणनः । व्यक्तिरणे बदुन्नीहिः । निपातनाव्

शब्दस्य सप्तम्या अलुक्

नाबंधानुस प्रत्यय के सामित मो दिन्दण है जमी की माम के माम नुव निर्वेष १ । १ ५ ५ में है जम निर्वेण की मामि में जून के परे गुण सहा है मानुद के दिन्द निर्माण माम निर्वेण के दोने वा का होने में कुन के परे बहा है वर्षोत : स्वित्वपृत । इत्यादि में सामुद के दिना केदण साम्यानुकार्त मुन के निर्वेण की माम में कहा गुण ७ १ ३ । दो हो होनाता है । जीर मान के दिन्द निर्माण को मामि क्यासि में सर्वेषा मुनि मुन कहा है बग क रका । विमुद्द : मुनुष्ट : इन में मुन महीं होता है स्वरंग

६२- एम् के न्याम में ब्राब्य देश कर्तव्य होता कृत् की होता हि कीर नहीं किटिर १२ दशु १ किन्तु १ कम में यू, बी, बी, क्षम के क्याम में कुत्र में हैं १ १ ६ १ ४७ हुए १ एम् यटल वर्षी किया-प्रतिमद्शः १ किन्साला १ मही है कुत्रा १ ब्राव्यादेशपटक वर्षी किया-प्रतिमद्शा ग्रही स्की सुन हुलान हुए है

37-इस सोच्य में को स्नियनयोग बर्दा है बहे न्यामें इसे ग्राय में पै दाणों होती है बीट ग्रहतु है महीं 3 मेने दिसी से कहा कुणों के स्वान में उपन दिशामा पार्टिय 3 में? कुशीका प्रमंग कामा कामना 3 देने इस शाना नो-कर्म्म्युट 3 दुरादि बूक में सन्यु पासु के स्वान में साम प्रमंत होने पा राम्यनन्तरसयीपसम्बद्धिकारावयबाधास्त्रक्ष यावन्तः शब्दे संभवन्ति तेषु मा-निषमः क्रियने पक्षीस्थानेयोगेति ॥ ४= ॥

६१-स्थानेऽन्तरतमः ॥ १५ ॥

पश्—स्याने ७ । १ कानतरतमः १ । १ कानुः-कादेशे ॥ पदाश्-स्थाने = शस्त्रे । कानतरतमः = कविश्येनासतः सदशः कानत्तवा ततप वति यावत् ॥ कादेशे= कान्देशः विभक्तिविपरित्यामः ! परिभाषेवस् व सुवाश-प्रतानित्रकृति वाप्ययाखानां यः सदशसमः सप्तादेशो भवति स्ता-

च स्थानार्थपुरुपमाणाभ्यतमेन ! स्वाननः-द्यराधम् । स्रयंतः-स्पवदः-

ः । पदः । गुजनः—पदाः । व्याजनः—चपुष्पै । बाद्यकाम् । मान-स्थान ति वर्षमाने वुनः स्थानग्रदणे निवर्षम्—मदरवेषा परिभाषा ।वेदाविप्रमानत्वेत्तप् स्थानगप्यानतस्य प्रजीवः। चेता । स्तीनाः। इति मान्यम् । विदर्शनिम्मुनायमति ॥४६॥

हिता है। पविना । पवितुम्। यही के बहुत अर्थ हैं का, क्यांबि, क्रमता, थ, ममूह, विकार, प्रवयक ब्रम्मादि सम में ने जिलने शहर में संगव दीते रत के प्राप्त शीने में नियम किया जाता है कि-परी स्थाने योगा ही शहरत हैं।-प्रश्न होने यर प्राप्त हुए लादेशों में को कर्न व बहुत ही बही खादेश हा है। बाहुइयं भी स्थान अर्थ गुण कीर प्रयास क्षम में से किसी अंश से तर है । स्थान मे-द्राष्ट्राच्रम् । यहां युक्तं यह दीओं प्रकारों के स्थान में क्रवट-ाती है। १ १ १०० में दी में मामार हीता है। आपे से-समब्दार्गः। यहां पूर्व ामने करवाती शादको कर्मकल कर्ताव सहस्र क्षत्रमा में बावक कार्य होता । यदा । यहां भी क्वर्यनाष्ट्राय से काद काद की यह कादेश होता है। गुक -पाका । यहाँ यस चातु के छत्यामा आयीय सवार की तालुमा अवार जी-र दीता है। प्रयास में स्पृत्ती।समुन्याम् । यदां सद्वीत दाराट नुष से प्रस हार की द्वार और दीर्थ की दीर्थ कवार होता है। स्वाम शबद विस्ते कुब ने नेवास टै किए क्यान प्रदेश क्यों किया-प्रश्नीत स्थानश्रक्षप्रदेश के यह परिभाषा ्ट दीती है कि-लट्टो क्रमेक समार का काकर्य ही बट्टो स्टाम में लेखान में है इ समवामु होता है । बेता श्लीता । इन में प्रवासकत बालावें वे एकमा-। अ इकार धीर सकार के एक्सानिक अकार गुण पाया या पर स्थानक्ष्म क्तार्य में एकार को कार मुख्य । १० ८ १ वे होते हैं। समप्रकृत करों kur-काम्प्रवर्ति । यहा ६ : ४ : ६१ से घोष बाद बहातास चीर बंबार समयand the party of t



सूत्रा०---हिद्दर्नेहान्त्रपाद्वेदोध्न्तोस्यस्य भवति । ससा । होता । पीता । के हिरहरासस्य गुणहिद्धिविषेपार्थरशस्त्रस्यस्यार्थरदेशो भवति । विचान् ।

भा०-तातक्षि दिस्तरणस्य सावनाग्रस्याद्वित्रविवेधासार्वग्देशः ॥

६८-छादेः परस्य ॥ ५३ ॥

प०-मादेः ६ । १ पस्य ६ । १ मनु० --मादेशे । श्रताः । गुन्ना०---परस्य विभीयमान धादेशस्तरयादेरत्तो भवति । परस्यादेशस्तत्र पिने यम यन्पर्यानिदेशः । धासीनो यनते । श्रीषम् । धन्तरीयम् (। ४३ ।।

६९-एमनेकाल्शित् सर्वस्य ॥ ५४ ॥

पः — अनेकाल्शित् १ १ १ सर्वस्य ६ १ १ अनुः — आहेरा १ १० - अनेकाल्शित्-अनेके अला सन्त्यस्थितिस्त्यनेकाल्श इत् यस्य सः शित् काल् य शियानयी। समावारः । सर्पस्य-पष्टी।निर्देष्टस्य । परिभाषासुम्य ॥ गुष्ठाः - अनेकालादेशः शिय सर्वस्य पष्टीनिर्देष्टस्य स्थाने यवति । जिहि । हाति ॥

कान् और हित्त देव प्यान्त तालह में हकार वुश वृद्धि प्रतिवेव के लिये है इस प्रोर परात्र ने बर्धादेश होता है। विसाद। प्रशास प्रमुं विद्यू कीर प्रमुचात् ारे लोट् नकार के तु के स्वान में अगृध्य वे बहर सालह वर्धादेश होता है। ' भाठ-तालह में हित्त कारत बाबवाल है जर्धात् गृव वृद्धि प्रतिप्रेपार्य करार

क्स में कीर विमितियेष में सर्वादेश होता है व १२ ॥

६८-घर के। की विधीयवान आदेश वह तन के आदि अल् केर दोता है। है। आदेश यहां विधान किया जाता है जहां वज्यकी निर्देश है। आसीनी ति। यहां वेदासः ७ । २ : द्र्यूत ते आव ते परे आत के जाकार केर कें. र दोता है। ही पम् । असरीयद्या वस से ६ । ३ । ४० ते अप्यू शब्द के अ-र केर केंगर हुआ। अव्स म

् ६८--- समेनाल् कार्या और शिदार्यम यस प्रश्लीतिर्देश के प्यान में होते हैं। है। यहां स्रवेकाल् का खादेश ६०४० वृद वे हक् बाव की हुखा १ बुपडानि १ है। यहां स्रवेध जन्मण्य की हुखा ३

े २०-छनुवत्पहम् सनेकृषि नहीं होता है। सत्तव्य हद्म् बाट के ४ १६ १६ १म् कीर स्तदीर्ध कष्टम् सब्द वे जम् अक् क्षा कृत्व के क्षाम् कारेस को गर् ेशहरामुगासनम् । १ i १ ii

-88

प॰ -- नानुबन्धकृतमनैकाल्खं भवति । इश्रुं। श्रीश्रा ॥ ४४ ॥ **%-स्थानिवदादेशोऽनलविष्यौ ॥ १५ ॥** 

प०-स्थानिबन् था० । यादेशः १ । १ अनल्विधी ७ । १ . पदा ०-स्थानिवत = स्थानमस्यास्तीति स्थानी स्थानिना तुन्यन्।

विषी=अलुपाश्रितोऽलुग्श्रितः अलुग्शितरचार्सा विषिः अलुविषिः न 🗝

धनल्विपिस्तस्मिन्। शम्कपार्थितादिवस्समासः <sup>१</sup>् म्त्राव--कार्युगः स्थानिवहुभवति नस्वलविधा । स्थानिनि सरि

तदादेशोपि भवति ॥

त्रयोगन पात्यक्रकुत्ताद्वताव्ययमुप्तिक्यदादेशाः । प्रवितत्यम् । इर भ्याम् । प्रदुत्तः ! दाधिकस् । मन्तुत्य । इताय । भवतम् । भवत । मना वः।

तैनोऽवन्तु ! बन्करणं किम्~स्यान्यादेशस्य संता या विद्यायीति । बारतः। पिरु। बादैयचरणं किम्-एकदेशेऽप्यादेशेऽभ्यवद्गावी न स्यात्। प्यम्।

पानिति किम्-धीः। बन्धाः । स इति ॥ भागकर प्रकृतिमात्र के। होते हैं शकार अमुवश्य के महित हो में में प्रतिकार

सी भिष् प्रदेश किश्येक दी काथे॥ ५५ व

 कादेश स्थाली से मुख्य होता दे यह जल्मियि में स्थानिवद्गमा। श्रीता । जिल ने श्वामी की विद्यागानता में जी कार्य हीता है वह

प०-सामान्यानिरेशे विशेषानिरेशः। तेन भूनवदित्यविरेशे लङाइयो ना-।दिश्यन्ते ॥ ४४ ॥

**०१-छचः परस्मिन् पूर्वविधी ॥** ५६ ॥

प०-अवः ६ - ५ । १ परस्मिन् ७ । १ पूर्वविधी ७ । १ अनुः आदेशः । गविवन् । श्रल्विध्पर्धमिदम् ॥

प०-पर्स्मिन् = निमित्तमहसी । पूर्वेविधी = विवयसप्तयी ॥ स्थार-परनिमित्तोऽकारेशः स्थानिवद्दभवत्यादेशवतोऽधः पूर्वस्वेन दप्रस्य वि-

दोता दे-भवतम्। मवल। वहां बम् । या । दल तिहीं के स्थान में ३।४।१०१ हुए तम् । त । आदेश तिक्षत् दोते हैं इव वे पदर्वका होती है । नमीका तिरा । ते मोरवसु । इन में-गुम्मन्यम् । कम्मान् । वन पद्दों के स्वान में ८ । । ११ से बम् मस् पदादेश होते हैं जमकी पदके मुख्य बदाल मान कर सत्य ादि होते हैं। वत्-रत कर्णे है-स्थानी ब्रादेश की संद्रा न लानी नाय । आ-न । आविष्ट । यहां आक्ष्यंक इत् धातु वे आसमेवद १ । ३ । १८ कहा <sup>पं</sup>वह स्वामी भीर पादेश दोनों से दोता है। यदि संवा दोजाय तो कादेश ्रही कात्मनेपद हो स्थानी से न ही । कादेश प्रदेश वर्षी है---एक देश की ा जादेश होते में मान्यवहुमास व हो क्षर्यात् ( एक्ट्रेशविक्तसनन्यवह भवति ) ह परिमापा नहीं कवनी होती है। यथनु । यहां तिय् के एस देश इकार की हिं। हिंद है। है। व्हें दीने से बाय बहुनाय नहीं होता है। अन्यू विधिवश्रुण हों है-हीं। प्रमुक्ता । सा । इन 🖩 दिव् के अनुत्य व् की छी प्रित् से छ-ल्य मुकी भा भीर तह के जल्य ह को ज कादेश की होते हैं वे स्वानिवत् हार्दी दीते अभ्यया इल्ह्यादि लीप वे मुकीप ही आवे ॥

े पर-सामाग्य के अतिदेश में विशेष का अतिदेश नहीं होता इस में मूत-१६६ १ १ । १३२ प्रथ कामान्य अतिदेश में सकादि की का अतिदेश महीं किया n er n g rm'?

il ६१-वरनिमित्तक अजादेश व्यानवित्त हो आदेशकान् अन् ने पूर्वत्य से देशे त्री वर्ष की विधि करना हो ती । यहां यह ममझना चाहिये कि जी स्थानी के मील कार्य होता वह आदेश 🛘 भी हाता है और स्थानी से होते की कार्य नहीं ता बह कादेश में भी नहीं होता वृत्त प्रकार स्थानी के माव कोर कमाब दीनी मितिदेश साथ के समुरोध से जालका चाहिते : बहुआ : बहुआ : बहु वह प०-- नानुबन्धकृतपनेकाल्लं भवति । इश्र्वे। श्रीश् ॥ १४॥ ९०-स्थानिवदादेशोऽनलियधौ ॥ १५॥

प०-स्थानिवत् २० । याद्रेशः १ । १ अनल्विधी ७ । १ पदा०-स्थानिवत् = स्थानमस्यास्तीति स्थानी स्थानिवातुन्तः। विषी-अलपाश्रितीऽलाश्रितः अलाश्रितरपासी विधिः अल्विधा न अनल्विधिस्तिस्मन्। शाक्षपार्थवादिवस्त्वमासः

स्या०--- ब्राट्राः स्थानिवह्मवति नत्वल्विषौ । स्थानिनि सी तदादशीप भवति ॥

मानकर प्रकृतिमात्र की होते हैं शकार चनुष्य के गहित हो में में जनेता. दी जिलू चहुण निर्मेक हो जाये ॥ ४५ ॥

थव-कार्द्रग रचानी के तुवय दोता है वर बल्विधि में स्थानिवद्गार्थ होता । फिल में स्थानी की विद्यासत्तर में जी कथर्य बीता है यह ला

भी हो।

- अभागन भागू कहू क्यू निद्धा क्षण्य मुण्यु तिह् यह इस के मादेश हैं

- अभागन भागू कहू क्यू निद्धा क्षण्य मुण्यु तिह यह इस हिमादेश हैं

से मुण्या कारिंग क्षणु निर्माण के निर्माण का का का कर है। इस कीर होंगेंड

कर के बी ती हैं। कर दिशा कर में साम है जिस मारे के स्माणि क

, प॰-सामाभ्यानिदेशे विशेषानिदिशः । तेन मूत्वदित्यनिदेशे लडादयो ना-देरणते ॥ ४४ ॥

श्-प्रयः परस्मिन् पूर्वविधी ॥ ५६ ॥

. प०-अपः ६ – ५ । १ वरस्मिन् ७ । १ पूर्वविषी ७ । १ अङ्ग आहेगः । ,विदन् । अल्विष्यर्थिनम् ॥

. य०-परस्मिन् = निमिनगाममी । पूर्वविधी = विषयमामी ॥ . मुप्राव-परनिभिष्ठीऽप्रादेशः स्वानिवहभवत्यादेशवर्ताऽवः पूर्वव्वेन सप्टस्प वि-

होता है-भवतम्। सबत् । यहां बण् । या : इन तिहों के स्वान में डाए। ११ पुर त्या : ता : कार्या निष्वत् होते हैं इन से पर्वता होती है । नधी का । रा । ते नी ! वल् । इन में-पुष्तप्रथ्यः। काम्यान् । इन पर्दी के स्थान में द । न्हे से वस् मध्य बराईश होते हैं जनकी पद के नुष्य पर्तक साम कर साम दि होते हैं। सन्दरक वर्षी दे-स्थामी कार्यश की चेका म नामी नाय । खा-ा जाविष्ट । यहां काष्ट्रवर्षेक दम् चातु वे जालनेयद १ । ३ । ६८ ४८। बह स्थानी भीर कादेश दोनों से दोता है। यदि नवा टीजाय ती कादेश हीं जामनेपद हो स्थामी में ल हो । काईश पहण क्यों है---एस देश की आर्म होने में सम्बद्भाव न हो सर्थात् (एक्ट्रेशविक्तमनाबवद्व नवति) । घरिमामा महीं कहनी होती है । यचनु । यहा तिव् के एक देश दकार की ीराहेश है। प्र १ ८६ होने ने काम बहुनाब नहीं होता है । कान विधिदहस ाँ है-ही। । पनुष्राः । का । इस में दिख् के सम्मा म् को की परिम् के क-य मुक्ती था भीर तह के समय ह की थ काईस की हीते हैं वे स्थानिका हीं होते खरपथा हम्हरादि भीव में मुनीय ही जाने # पा-सामाम से अतिहेश में विशेष का अतिहेश मही है तर इस से अव-🖔 ६ । ६ । ११९ एव कामान्य कतिहेत में सक्षादिकों का कतिहेत नहीं (करें। thy & a yu n ं ६९-वर नितिसक समादेश वयामविस ही सन्देशाम् सन् वै यूर्टमा से देसे त् वर्ष को विधि करणा हो तो । यहां यह कमकता काहिये कि को कराने। के ति बार्च होता यह कार्द्रा में भी होता है कीर क्यानी के होते को कार्य नहीं दी बह कार्रेश में भी कहीं होता हुए प्रकार बदाओं के बाद कीर कवाब दोनों सारिय काम के समुद्देश में कामवा चाटिये र बल्ला र सहका र महर नान

' -- श्रद्धामुग्रामनम् । **१ ।** ६-॥

भी कर्त्तन्ते । अत्र स्थानिन सति यहभवति तदादेशेऽधि भवति । स्वाभि यत्र भवति तदादेशेषि न भवतीति भावामानवीहभयोरस्थितिदेशोतात्वयुः पर्व्या । मृद्व्या, । प्रयति । तामानि । अव्यक्तिम् आगस्य । अधिनसः प्रस्मिति किम् प्रजानिः । पृत्रविधाविति किम् हेर्गाः विधेयः ॥ धर्

०२-न ्। िः ः रे ो ... जरचिंचिषु ॥ ५० ॥

प० त खाः । पद्मान्तद्विषमन्तरयन्त्रीयस्वरस्तर्यानुस्वारदीर्धेकः पिर्विष्णुः । खन्द-खादेशः । स्थानियत् । खपः । परस्मित् । पूर्वविष्णे ॥

हीय्न्टा.। सूह्र+हीय्नटा। ऐसी स्विति में मनुस्यों की बत् सी प्राहित है। पट्न- है आ। सूह्र+हैनआ। बहुत वस में ध्यम पर हैकरा के। वणादेत है। ' भीर उस का स्थानियदमाय होने से यूर्व को उकार हैं उन के। यगादेत है। पट्टाति। कपाटि। इन में ताहरीति तदावि वस प्राप्त में कि, पीछे पट्टा क्यु की टिका कोच है। ११४ से जो हुआ है वह ७। ए। ११६ से काने में स्थानियत होना है इस से पहिन्हों होती है। यहण पर्यो किया-आगत्म। अपिन्दा। इस में सब्दे सनुनानिक स्था है।

है जीव मुखा वन का तुन्विधि है। १। ७२ के प्रति क्यानिवहनाव नहीं है परिवत् पहण वर्षों है-दुबनानिः। यहां कावा शब्द के जान्त जाकार की कान निष्ट कारेश ४। ४। १३४ होना वह परिनिधक नहीं है कत्य है के प्रति क्यानिवन रहा होना है। दुर्शविधि यहण वर्षो किया। है ही।। की कमादेश सृष्टि हुई वह मंतुहिनोय दाश्दंद करने में स्थानिवह नहीं

भिषेता । यहां निष्यंत या चातु से ३ । ३ । ८२ ने कि प्रत्य किये पीर्व आवार का जो लोख है । ४ । ६४ ने हुआ है तह अ १ । १२२ हमाजुलस्य में १४ तप का जो लोख है। ४ । ६४ ने हुआ है तह अ १ । १२२ हमाजुलस्य

४२ चादेशवाले बाच् में पदास्तावधवादि वविविधि कर्नश्य हों ती प्र स्टानिवत् महाँ होता है। पदास्त विधि में। कारतः । कानि मस्ति

दि। धः १११ में जो मार्थवानुक के। घरनिविशः मान वाग धानुका द • हुआ है जह स्थानियम् हो तो चुलें के। आल आग बन् कार्या हो तर्हें होते हैं। दुवेंश्यनिथि में दृष्यंत्र । अदुश्यमः । मा में स्थार टक अमें को समादेश कुला है यदि शह स्थानियम् को तो धनार के। दिश्यादे पर्छ- पर्छ- तिन्यवस्यज्ञोपस्वरसक्तीनुस्वरहिष्यु=वर्षे हिन ,त्यातृप्तहस्यामुक्त् य्वकस्य पौ वषेत्रियोषाक्रीयः । पद्मानस्य दिवेवनं च यत्नोपश स्वरस्य व्वष्णेर्य अनुस्वरस्य दीर्धस्य कर्य्य पर्य से–प्रस्तिश!– रियमस्य ॥

[पा:-कार्युश्वनोऽषः परान्तावधवाहिषु पूर्वविषिषु वर्ष्वदेववानार्युशः श्याः त्र भर्मातः (परान्तावध्यविषी-क्वी श्याः-कानि सन्ति । द्विवनविषी-दः त्र । यहरात्र । यरे- श्वाप्मु यायावरः भवपेत विषदान् । यतापि-यायातिः ।

वरण् प्रत्यम के परे कागर्गा स्वामिवत् नहीं होता है । कामू वामावरः त विरहान्। यहां यहाल या धातु से वरव् ३ : ० । १७६ प्रत्यव किये पीक्षे ीय यमीच एका यह कल्लीच जी। स्थानिश्रह देश ती पूर्व आतार का ६। ४। ६४ हेर कांचे । चक्रीय में यायातिः । यहां भी यहम्त या पानु ानु इत्यव विषे पीके जो करलीय कीर यलीय हुआ है यदि स्वानिवत् ही ती माकार का लीप ही लाये । स्टर्शिय में चिन्दीर्यका । यहां ब्युल् ३ / १ : ११३ व किये वीखें की दश्मिणियक शाल्कीय हुआ है शह स्थानियम् ही ते। र ६ १ १ १ ९८० में की दस्यय में पूर्व उदाल होता है वह ईकार की म हो। कियम में-धिरिट १ वहां शिव् धातु है (हवादिन्य सन्) किये वीछे हिश्य र पुरव कीर वश्यक काम के क्षमणार वालिमियम की शम्य का क्षमा । हुआ है दह यदि श्वानियत हो तो नकार के। अनुस्वाद द । ३ । दह से हैं। कीर अनुस्वाद कें। में १६ । १७ से पश्चवर्ष भी व हो । अनुस्वाद विषय से :सि । यहां भी रक्ष के खकार का कोप स्थानियस दी ता क्रम्परे व हाने रमुखार म है। दीर्पविषय में अतिदीय्ना । अतिदीय्ने । यहां अतिपूर्वक ना दिए धातु व त्रतीया और बतुर्वी के एकवदन में मनंद्रा माम प्रत्लोद ध । १३४ किये चीक्षे को समधा प्रकार की द्वश्यि में देवे पर्त हैं वहां भीव वर रथामिवद्रमाव हेर केर दीर्थ कहो । अश्विषय सॅ-सन्यः । प्रद् पानु हेर म् प्रक्र प के वरे बहुर्रदक्षि २ । ४ । ३१ वे प्रम्मु आदेश पविमहेत हा ह में उपपालीय करती किन द । व । ३६ से समार का सोप और-अदरहमें और य । ए० में भाग किये भीके बाद संवधालीय की स्थानिकड़ बाद हो हो। मांठ दाष्ट्रा ५३) से पूक्त कश्यू महोता समाना क्लिस हक्ति । समान छमाय है। क्या | बक्धाम् । बहां मृत भरवेशदी स्वी: १ इन होनु हे रू



दम णिलोपस्प स्थानिकके द्ध्यं न स्थान् । लुकि-ध्यम्भिः पर्वीभिः क्षीतः प-वपट्टः । माहोदिनि ठक् तस्पाप्यर्षपूर्वित लुक् । लुक्तदितनुकीति द्यीपो लुक्। मनतरङ्गानिष विधीन् पहिरङ्गो लग् षाध्य इति स्थानिकक्षिणे उच्यते । उपाधान्ये लुकि तस्य स्थानिककायणः मसंग इति स्थानिकक्षिणे उच्यते । उपाधान्ये करिस्तिपः । स्रम परिमाणस्याकृतिकृतिकृति स्थानिकक्षिणे उच्यति । उपाधान्ये करिस्तिपः । स्रम परिमाणस्याकृतिकृतिकृति स्थानिकक्षिणे स्थानिकम्मान् वारिस्ते भव इति स्टबादकेकानस्थेषणिदिनि स्थान स्पान् ॥ ४७॥

#### **०३-द्विर्वे**चतेऽचि ॥ ५८ ॥

ं - हिर्मपने ७१ श्रिष ७१ श्रमु - आरंग । अयः। स्थानियत्। स्पानिदरी उपस्।
१४१० - दिर्मपने था द्वियं पनस्य द्वियं पनस्य नायं सारस्य निर्माण प्रस्त । स्थानियत्।
स्याः - दिर्मपने पितियं पनस्य द्वियं पनस्य नायं सारस्य निर्माण प्रस्त द्वियं पनस्य राध्य ।
स्याः प्रमाण - दिर्मपने मितिय प्रस्ता द्वियं पनस्य राध्य ।
स्याः प्रमाण स्थानः । स्थान द्वाः स्थानिय स्थेने नाप्याः द्वियं ने प्रस्ता ।
स्यापानीये - स्थानः । स्थान स्थानं स्थाने प्रस्ता । श्राप्ता प्रस्ता । स्थाने प्रस्ता ।
स्यापानीये - स्थानं । स्थान स्थानं । स्थाने प्रस्ता । स्थाने प्रस्ता ।
स्यापानीये - स्थानं । स्थान स्थानं । स्थाने स्थाने स्थाने ।
स्यापानीये - स्थाने । स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने ।
स्यापानीये - स्थाने स्याने स्थाने स्थान

तं वर्-द्वियम ना निश्चिम सामाहि अवत यहे हो तो सामाहित स्पानिवत है। विस्तित स्पानिवत है। विद्वियम स्पानिवत स

4774m

स्वरे—चिकीर्षकः । सवर्णे-शिखिद । अनुस्वारे-शिवन्ति । दीर्ने 🔍 व्यतिद्रीयूने । जशि-सन्धिरच में संपीतिरच में । वहचान्ते हरी चानाः ।

- जस्तुः । जसुः । असन्तर्मीयदन्त पितरः ॥५७॥ बाद-स्वरदीर्घयलोपविधिषु लोपानादेशी न स्वानियत (चिकीर्पकः री

शोधन्य धादेशः स्थानिवदेवासी मण्ति । पश्चारत्न्यः । शिर्ध्योः ।

स्यानिवरवात् स्वरे। मर्वात दीर्वयलोपाँ न मवतः ॥ किलुगुपभारवचर्परनिष्टांसकुरवेषुपसंस्थानम् । का विधि हितः वत-लवपायष्टे लवयति । तनः किष् । किलोपिशालीपी । उद् च । लीः

क्षेत्रयम पुरुष द्विययन में श्रप् के। म्यु द्विभंतन ६।१।१० एवधालीय ६ सलीय द । २ । २६ और धरव द । २ । ४० हुआ । अस स्प्रधालीय . क्षेत्र मुद्धा क्षेत्रस्य व । ४ । ५२ न द्वा चर्विषय में – जझतुः । जझः । ितट के प्रथम पुरुष द्विवचन खीर बहुवचन में घड़ की घरण आदेश . .

द्वियंत्रत अन्यासकार्य और ग्रास्थिति० ६।३।६० से याय हुआ। अव चालोप की स्वानिबद्दमात्र हो ती सरिच ६।४।५८ से चर्म हो। यहां अहु चातु से लुड् प्रथम बहुबबन में अहु का चस्यु आदेश मंत्रेचन०२।॥

शूच से च्**लिलुक् और गमहम**्ह। । दः गूच में दप्थालीप हुआ।। पंपालीय की स्वानिबद्भाव ही ता ए के बर्क नहीं ॥ वान-स्वरंदीय यलीय विधियों में लोयक्य जो जनादेश वह स्वानि

महो । विकोर्पकः । जिङ्गीर्पका । श्रष्टां विकीर्पे और निर्दापे सकता रू 🕏 मुध्यों में कर्तामें बयुज् ३ : १ : १३३ सूत्र में हुआ। यी छै दे । ४ : ४ = मे कीप हुन्ना वह लेपकूप श्रजादेश लिति स्वर करने में स्पानिवत नहीं

व्यवपुत्र प्रत्यम से पूर्व ही की कदाता होता है-तथा की और समादेग रयानिश्त ही हेन्ता है। पञ्चान्त्रयः। यहां श्वनत है। २। १९ सूत्र ने दे। श्राद्युदात्त स्वानिवहुमाव होने से होता है। विस्वाः । धहा भाव होने में 🕮 । २ १ ७७ में दीर्घन हुआ। । सारवीः । यहां स्रजादेग मत् होने में ६। १: हैं बलीय नहीं होता ॥

हि, लुक्, त्रपथास्य, बह्यस्मिद्धांत और कुरव इन विषयों में क्यानियत् मही हाता यह उपगरवान करना चाहिये। क्रिप् प्रत्यय के विधि उम के प्रति अजादेश स्वानिवत् नहीं होता है-लवमावस्ट लवयति ।

तरकरें।ति तदाचण्डे इव में विच् किये चीचे क्रिप् हुआ

त्र णिलोपस्य स्थानिषर्ये छढ् न स्थात् । लुकि-चन्नामः पर्वीधः क्रीतः प-एर्ट्र । मार्होदिन उस् तरवाष्यपैत्वैति लुक् । लुक्तिलुक्तीत टीपी लुक्। ज्वाह्माणि विभीन् ष्रवस्त्रो ल्या बाग्य हिन पणादेशः वृषे न मवर्षतं कते यु कि तस्य स्थानिवर्यपणः वसंय इति स्थानिवायमिणे बच्यते । वर्षाणान्वे गरिस्वीयः । मार्च परिस्मान्वन्याकृषिकेऽणिकृते मार्कारलोपस्य स्थानिवयमा-गरिस्ते भव इति इद्धान्दकेकान्त्रवोषयणिविति हो न स्थात् ॥ ४०॥

## **०३-द्विर्घचनेऽचि ॥ ५८ ॥**

०-दिवेपने थार् क्षपि थार् कपु०-कार्यस् । कपाः। स्थानिवत् । स्थानिदंशोऽसम् । ११०-दिवेपने च दिवेपनस्य द्विचेपनं सस्मिन्। मध् सक्तर्यकरोष प्रस्तं १०५।६६ व । मुकार-द्विचननिविधेऽस्यत्रारेसः स्थानिवद् भवति द्विचन पद कर्षस्य ।

मुवार-दिवनानेमपिऽस्पनाहराः स्थानिवह धवति दिवन एव कसेन्द्र ।
माद्वीयोपयानीपिऽसंपयणयवाधावारेगाः व्यो ननम् । वास्त्रोपै —पम्तुः ।
मन-प्रातो लीप इत्याकारलीय हते तस्य स्थानिवहंगे हो स्थाद द्विवर्षं भवति । एकोपि-प्रात्ति हते तस्य स्थानिवहंगे हिवेवर्षं भवति । एकोपि-प्रात्ति दिवंवर्षं भवति । एकोपि-प्रात्ति दिवंवर्षं भवति । एकोपि-प्रात्ति दिवंवर्षं भवति । एकोपि-प्रात्ति द्विवर्षं भवति । एकोपि-प्रात्ति द्विवर्षं भवति । एकोपि-प्रात्ति विवर्षं भवति । एकोपि-प्रात्ति द्विवर्षं भवति । एकोपि-प्रात्ति विवर्षं भवति । एकोपिक्षा कोपि कोपि प्रात्ति विवर्षं भवति । एकोपिक्षा कोपि कोपिक्षा कोपि कोपिक्षा कोपि कोपिक्षा विवर्षं भवति । यहा विवर्षं भवति । यहा

्तं धर-दिवंबन का निश्चित्र क्षात्रादि प्रत्यय यहे हो को क्षात्र हो। स्पानित्त हो।
प्रवेषमठी करेंद्य हो तो। जावादयोग, क्षप्ताक्षेत्र, क्षित्रोग, स्त्रा, स्त्रू, स्त्रू,
द्वित्त्र, स्त्र्यू, स्त्रूप, व्यक्ष कुत्र के प्रतोषक है। क्षात्र्योगन चत्रुन। स्तर्द त्यव्य-हेत्रीय ६। ४। ६४ किये वीसे दश के स्थानित्तत्त् होने से स्वत्य-द्वित् प्रत्योगी द्वित्याद्य होता है। क्षपाक्षेत्र-क्षप्त्रुन्तः यहां क्ष्यात्राव्य ६। ४० ६० क्ष्य-द्वित्याद्य होता है। क्ष्याक्षेत्र-क्ष्युत्रुन्तः यहां क्ष्यात्र्य ६। ४० व्यक्ति



४४-ग्रदर्शनं स्तीपः ॥५९॥

प०-बाद्द्यीनस् १ । श्र्मीपः १ । १ । पद०-बाद्द्यीनस्-न दशीनस् । सुमा०-बासकाद्द्रीनं लोध्यक्षं भवति । सीधेरः ।

प्चरन् । लागपदेशः लावा व्यावितीत्वेवमाद्यः ॥५८॥

ञ्य-प्रत्यवश्य लुक्यलुगुप: ॥६०॥

प०-मत्तपस्य ६ । १ लुक्स्तुनुषः १ । ३ व्यनु० व्यवस्तम् ॥ पत्रा०-तुक्मनुतुष व्यनुक्षय सनुष्य लुपय ने

सुषा॰--- लुक्र्नुन्र्र्राधः इतं २६ववादर्शनं प्रवाकनुक्र्नुन्युर्धः भवति । पि । जुरोति । प्रश्नालाः । अव्यवधरण क्षित्-व्यवस्त्रयः । लुक्र्नुप्यदेशः:-क्रिहिनजुक्ति । जुद्देरयारिभ्या स्तु। । अनवदे लुक् इत्वेषधादयः ॥६०॥

॰६-प्रस्मपलीपे प्रत्मयलक्षराम् ॥६१॥ १०-प्रस्मवतीये ७ । १ मस्ययलक्षराम् १ । १॥

क्य-प्रस्तुतन (सिद्यासक) का क्यार्शन कोष सक्षक हो। गीपेरा। सोक्यार्-प्य-मा पक्षा ह के। (क) १/३) मुक्त हे यूप किये पीक्षे ((।१।६६) के सू तोष होता है। क्यार्य, । क्या-अग्रे-क्या-रण्, थ्यारा श्री वक्षार का ६।१। ६६ उक्तोष हुला। कोष कार्यक को सामे समुन्ताधीर हस्तादि है संप्रस

हैं - मुझार-क्षस्य का कोच हो तो क्षान्यकायण कार्य दोना है । क्षानिस चित्र । यहाँ कुवा कोच (हन्द्रस्याव ६ । १० (६) के होने वर कीर क्षारूम् । सर्व कथाः निद्नोव होने वर (मुम्हित १ । ४ । १३) वे वहकंत्र होनों है न वदा २ — प्रत्यमनोपे = ध्रम्यस्य नोर्षः वस्यस्य नास्यस्य प्रस्पाः सङ्ख् सुप्रा० - प्रत्ययनोपे प्रस्पयाधियं कार्यः भवति । अमिनिष्यु । अस्यः मुक्तर्ना प्रत्योगीपं नदाधिना पद्भावा भवति ।

## 99-न लूमनाङ्गरय ॥ ६२ ॥

स्वानिवदा२ १ : १ : १ ई लूज में ल्यानिवस्थात साम प्रस्मासित स्वीमी ही सकते पर अध्ययानीये ० जो मूच कहा भी निष्माचे हैं स्वयंत्र अर्थे होने पर सत्यस्थात्र हों है कि लूज अहरणां ने निष्माचे हैं स्वयंत्र अर्थे हों कि लूज अहरणां ने हों है स्वयं प्रस्त हों से कि साम क

भाष्यकार कहते हैं कि-दूबरा प्रस्ववाहक बच्चे किया प्रस्ववाहक मैंवे बांन्सन न हो । राय.कुने । रेकुलम् । गते हिते गोहितम् । इन में समावार वेभिमा विभाक्त का नोय हुए यंक्ते बखाँचय क्राय् अन् वारेश नहीं होते हैं

पा॰-वनावव है। ध्रस्यवक्तल नहीं होता है नेमें-गोहितम् । यहां स्परण्यात मान गा शहर के जोकार का जवादेश नमानालयेलिनी हे विभ दे जावव में मही होता है ॥ (१ ॥ पर-न । लुमता ३ । १ अङ्गस्य ६ । १ अतु०-मस्पयतोषे । मसयनसाराम् ।

पदा॰-सुमना=सुविधतेऽस्मिनसी सुधास्तेन ।

स्पाः -लुमतः मत्ययनारि यदङ्कं तस्य यश्ययथ्याचर्णं कार्यं तस्र अति । ।।। भृष्टः । पुरुतः । पृषु पक्ष्मिलुमतः लुक्ष्मारङ्कस्य बृद्धिमर्छातं भवतः । स्तिति किम्-कार्यते । भङ्कस्यति किम्-पद्मः । सत्तः। द्यमं जस्त्तालेकि इ-वि पदस्कार्या इताया जलायः ॥

मा०-- उत्तरपद्रश्रे भाषदादिविधी । प्रमनामा । प्रमनाची । अपदातिविधा-

नि रिम्-दिधिसेषा । दिधिमेषः ।

प॰--मित्रिपारच मलीयांसो भवन्ति । स्यन्तस्यति ॥ ६२ ॥

क७-कृमान् सक्ष से प्रत्य का कोय हो मेंचर को आह उस का को प्रत्य-तस्य कार्य वह कहीं होता है : नगाँ । एहा । उष्टुरः । इस में कृमान् सुक् ! प्रार्दों से मम् और अप का लुक् ( २ : ४ : ४ : ४ : ४ : ४ : ४ : ४ ) में तथा ! (१ : ४ ! ४ !) में कियो को के प्रत्यतस्य कहा को यहि और गुल कहाँ होते । कुमतायहत्व वर्षों किया-कार्यों । यहाँ किल्ला क्यांग्री से क्यां किया के दें। ४ । ४ १ से जिस् कीच होने यर भी यहि दोती है । क्यांग्रा यहत्व के किया-वन्द । वहा । इस में कहा और सक् का लुक् ( ७ १ ) १ २ १ में निया-वन्द । वहा । इस में कहा और सक् का लुक् ( ७ १ ) २ १ १ में

साम-प्रदार कि प्रतिक का कोज को तो प्रत्यवस्य कार्य करना हो जीर साम शहर में प्रतिक का कोज को तो प्रत्यवस्य न दी व्यवस्था कार्य

मानू शबद में प्रायय का कीच हो तो प्रत्यवास्त्य न हो। यरनवाया | य-दवाये। यहां बमानानावेंसिनी विभन्ति का जागुन कर ( थी। कुः दाशह० ) क वे बुरव प्राप्त है वह प्रत्यवात्त्व के बहोने ने नहीं होता है। व्यवदादिन-गृहचा वहीं क्रिया-द्विशेशी। कृषियेशा शब्दा विक् पानू के कहार के हुएँच ( दाशाव) आप है तक का नियंश वारवदायों। मून के ही कारा है एकंगर । नियंश पदादिविध है क्ष में प्रत्यवात्त्व कार्य का नियंश नहीं होता इक अस्यवान्त्रता भाग कमावान्त्रवेंसिनी विकन्ति में द्विश में वृद्ध तो होता इक प्रत्यवान्त्रता भाग कमावान्त्रवेंसिनी विकन्ति में द्विश में वृद्ध तो की यद्ध होते हैं।

हां स्वाह धातु वे मुद्द कतार में (कातित का यूर क्षा) मूख वे विवक्तपर हि रह प्राप्त और (न स्वरम्यत कावापर) मुख वे धारतीय में मिल्या साम है वन में से स्विक्त प्रमान क्षार स्वर्गानिय बहिर हूं है वो घनार हु मार्थ करने में बहिर हा रावह प्रमान काम तीयरबंधेयह में तो बहुनिकत्वय होना बाहिये यरम् वृतित्येय कवामु होने से बहुनिकत्व को बाध कर निर्देश होजाना है कहा क

## ण्य-ग्रचीन्त्यादि हिं॥ ६३ fl

पः—श्रपः ६ । १ अन्तादि १ । १ ॥

पदा-प्राचः=निद्धार्गं पृष्ठी-जातावेकवचनम् । प्रान्तादि = ऽन्तः-यन्त्य ग्रादिर्यस्य तत् ।

स्पार - श्रचामाध्ये उन्त्यो चेर्डच् तद्रविश्व्युक्षं दिमहे महिः .पचेते। स्रत्राम्शस्द्षिसंतकः । टिपद्शाः-टित स्रात्मनेपद्ग्नां टेरे (४००%

## **७९—छालो**न्स्यात्पर्व उपघा ॥ ६४ ॥

=ः पद्रा०--- अन्त्यात्=अन्ते मवोऽन्त्यस्तस्मात् । संझासूत्रम् । 🕹 ेस्प्र०--- अश्लादलः पूर्वेश्वत् अवधासंहो भवति । भेता। बीदा।

किम्-शिष्टः । समुदायारपूर्वस्य मा युव् । परिश्-नानर्धकेऽलो । विकारे । देहि । भोंद । अन्ध्यासविकारे किम्-विभिधि । उपचानरेग खपषाया इत्येवमादयः ॥ ६४ ॥

# ८०-तस्मिन्निति निर्दिष्ठे पूर्वस्य ॥ ६५ ॥ :

७८-- अवं/ के मध्य में जन्त्य अन् तद्र दि शहर् कर दिनं चक ही। वर्षे ियहाँ दिलः ( ३।४।८९ ) मूच ने लर् के आदेश आसानेयदी के दि है द्योता है। टिप्रदेश हिन'०। बत्यादिह ॥६३॥

< र- अक्त्य में जो पूर्व अन् यह उपचार्तक हो । भैता। बीहाँ! र भीर वृष्धान के बारव द्रथ् ने पूर्वं हु न की नवधार्मका होकर (पुगर्ति कि त्रवचा का गृषादेश होता है। जनसहस्र क्यो किया-शिक्षः। यहाँ के बतस्य प्रान् नमुदाय की उपधानंत्रा न हो।

पा-जन्मानविकार की खोड़ के अन्येक में बनीरस्यविधि नहीं हं दिदि । भेदि । यदां काद् नकार में दा था थातु के अन्यान का कीय प "सर ६ शार्यः ) मूत्र से महा अध्याम के खना की गर्दा होता अध्यान होता है। यहेंदान द्वित्व का यूथे मार्ग होता है बंद अन्येक है। कार वर्धी कहा-विभक्ति। यहा-मुजाबित् । से छार्थात के सन्द्रीहाते (होता है। तपथाप्रदेश ( खततपः) प्रत्यादि हैं a इंध B es-महाम्यर्थ निर्देश हो तो पूर्व ही की कार्य दोता है न\ के - कारहित दे। पृत्युव । मर्वेत्रव । द्यानिकात । मध्यप्रकार क्रम संक्रांत है

- निषम् ७ । १ । इति द्याः । निर्दिष्टे ७ । १ पुरस्य द् । १ ॥ १०-निरदेति वससिदिष्टं सस्यत् । वस्यापास्यस् ।

राठ-समायपंतिर्देशे पूर्वेदविद कार्य भवान व परश्य नापि व्यवहरूक्य । महभाम १ प्रकारनम् । निर्देष्ट्रप्रश्योक्त्य-सामगुटम । मान्तरत्यसाभून । य निर्देष्ट्रप्रश्यो किम्पीय्-निर्देष्ट्रप्रयमानभ्यार्थयः कान-भर्ययाः यया इत या पृत्र । मानियो । सामय्यः । इति मान्ययः । इत्र व

र०-इम्यतिर्देशे पर्श्वानिरेशो धनीयान्। मृयान् ॥ ६४ ॥

टर्-शरमादिन्युत्तरस्य ॥ ६६ ॥

--सामान् ५ १ र शिन द्यान चल्यस्य इ. १ व्यानु --सिर्ट्स्ट व्यास्थायाः सन् म सान-रक्षायर तिर्दिष्ट परस्पेव कार्ये भयति सायुरेश्य साथं कार्यानार वः । सासरीयस् । व्यापना प्रयान । तिरुद्धान्यः द्वान तिस्ताना स्वर्धानः वः स्वर्थान्यस्य साथनि । ॥ द्वाः

दन्-स्यं रापं शहदस्याशहदसंद्वा ॥ (० ॥

होवर क्रमांविक है। यूको हिल्ला कुछ थीथे (क्रमांवर्ड कर १०१४) थे मुहीता है। यक्षणोहसन् । यहां थी मन् कुकर र लिहिए यह कथी

-बोधमुदय । इस में काल कार की मुंलरें होता है क गायकार यहाँ हैं कि सो निर्देश प्रदेश में कान-बिहिंग प्रदेश सकता (कि-ग्रेस को मुझ्ले के सो मिल्कें प्रदेश में की कि के स्वार्थ । किया । ग्रेस प्रदेश स्वार्थ में मुझ्ले प्रकार है दे के कि को स्वार्थ होता है। ग्रिकेंट प्राथितिहाँ में स्वार्थ काल है दे के कि हो में सारी होता है। ग्रिकेंट प्रदेश के स्वार्थ काल कि कि कि से में स्वार्थ होता है। में सहार काल होता है सार्थ के स्वार्थ के दे कर कर सो स्वर्ध काल काल होता है।

हिन्दी बारे निर्देश हो जो बर शी को कार्य शेक युके को जा कारणा जाने १ (में बुके ११ को स्वादर दश्य दल ही इस्टान्स्यक शिरोक हि प्रकार के दरे बार्य कार्य प्रकार कर्य के कार्य पूर्व प्रकार कर्श तिकृष्ट निर्देश क्या के कार्यात्वक को ह बाना और को कार्य पुरस्कार है। बार्य स्थाप कार्य कार्य होता है। इस कार्य कार्यक अभ्योज की कार्य प्रकार किया कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के कार्य प०-स्वम् १ । १ रूपम् १ । १ मुख्यस्य ६ । १ अरुम्सरा १११

संज्ञामञ्जूष

स्वार — इह शास्त्रे शब्दशास्त्रसंक्षामित्रं शब्दस्य स्रं हर्षं संक्षाभित्रं शब्दस्य स्रं हर्षं संक्षाभित्रं । बाह्योपैः । आनेदेकं । आन्नेयः । सात्रश्वसुरायत् । राजन्यः । वास्त्रं स दकः । भूपातादिस्यो न यत् । अशब्दशंक्षा किष्-चपसार्षे पोःहिः। स्वरूपाद्वर्षां न भवति ।

दा०— समदिरोवाणां हमाययेष् । प्लानगरीभी । िः विद्यास्ययंम् । पानदिरोवाणां स्वस्यस्य च । स्वे पुषः । स्वापेषु प्रवित् पम् । पानदिरोवाणां स्वस्यस्य च । स्वे पुषः । स्वपोषं प्रवित् । पानपोषम् । नियापोषम् । स्वापोषम् । स्वपोषं च पुष्यति । िः विद्यासम् । स्वर्तामम् । स्वर्तामम् । तस्य तिहित्तः । भवति । राजस्या । पुष्यपित्रसम् । क्ष्म्चिहेरोवाणां च मत्स्याययेष् । सस्यद्याम् इत्ति । भारिस्यतः । राजस्ति । राजस्या । स्वर्ताम् इति । भारिस्यतः । राजस्वित् । राजस्य । स्वर्ताम् । स्वर्ताम्यः । स्वर्ताम् । स्वर्ताम्यः । स्वर्ताम् । स्वर्ताम् । स्वर्ताम् । स्वर्ताम्य

(शहर तर शंजाध्याला) अर्थ नहीं व व केंग्ने अध्येत है। स्व बहि शहर में इन्हें अध्येत कहा है और राज्यत्व है। रू १३० राजन सादि अस्तव कहा है वह सर्वेषायस पावकादिकों से दक् और भूताकादिकों स हो । साशहर केंद्रायहस्य वर्षों है-स्पर्की पी। कि। स्थादि हैं। कहों दोना है।

बार-यंताराये सिकिर्रेश करका बाहिय किस में सिट्टिवेरों का यहन विभाग व्यवस्थान ज्यू में युवन है का यहका बाहिय और वटा स् की बामकी बाटिये दुनर्जद्या में सिट्टिवेरों ( यसकियेगों) का सहस्र काला । कैने रंथ तायरी धन्न । कारायरी घार देश काल्य दहना से एत शहरू का नहीं ही ता है। कारायरी चिकिर्गाव दमा बाटिय किस से यया युवकत की यन ताता मान्नियों का सहस्य हो। कोने न्यों युवा। कार्यों ये युवति। चयों देशों प्रवासिक्त निर्माण कार्यों का प्रवासिक स्वासिक स्वास

द्ध कर्यात् कार्यवाही कृती में जो शक्त कार्त है दल के स्थान सहस्त है है दन के कर्य के कार्या कीर शक्त का सहस्त नहीं हाला है क्

२६ भवात-मानान हरित मैनिका । Manual i 6 1 6 14 यार्चेहस्य पर्योवनचनस्पेटवरो--मीलान् इन्तिमैनिकः। इति भाटवम् ॥६० <sup>८३</sup>-छागुदित्सवर्गास्य चाप्रत्ययः ॥६८॥

१०-वामुदित् १११।सन्मिस् ६ ११ च वा०। वामत्ययः । १ ११ वामु०-

पनापन्य । २१०-अस्परित्=अस्प्च विद्य । घ=अप्पर्धे । अमस्पतः=असीयन इति प्र-पान्न मत्त्रयः ।

्य भवनः । सत्राः – मनत्यपोऽखुदित्तवर्णस्य ग्रंमा भवति स्त्रव्य रूपस्य च । बाङ्गुणः – स्वीतः । सस्य प्रश्नी—गुण्लीभवति पामिनी । उदितः—पुरू । पीम्कु ।

वितु वर्गमवर्ग भवति । अध्ययः किस् विकीषुः । सावर्णनेत्यम स्त्रशाः करा । जीने राजस्मा । यहां क्राच्यक्ष नहीं होता तथा। युःपनित्रक्षा । इस रा

त्रत्ववीयवाच्या का प्रदेश महीं दीता है। मारवाद्यर्थ किविद्य करना चाहिये सब से तहिरीय और सबस्य का यहन हो। जीने वित्तसस्यकृताम् हिता। ात व ताह्रवद भार स्वत्यम का यहच हा। जब पालभरवप्याम हाना। विस्वता। यह स्वयहन हे होता है। ऐसे ही तह्निवयहच वे। शावरिका। 

भार-भारपकार कहते हैं कि इस एक वर्षायक्यन का यहण दृष्ट है . भी-न्य दक्ति सैनिका» ॥ ६० ॥

प्य-म प्रतीत किया (च विधान किया) लाघबह अस् स्रोर तदिन क विचा होता है जीर जनमें रूप की भी कंचा होता है। जेंद्रे-चाह इला । जक्त

क्षम् के वरे मुख बरता कीते । गृहीयः । शहां भी होता है । जीत- अस्य करी । से परे खबार की हंकार करता है सेले-शुक्री- अवति वाचित्री । यहां भी दि की ईकार हीता है। वहिन कुट हत्यादि में बहिन होते व बांद्रहरू है। स्रवस्थवद्व क्यों किया। क्योंहें। बहां हीय स कहा होता है। भाव में बस प्रकार (क) घटा। ह मेही की संघा है इत्यादि सब किया 9- विभीयमान वर्ष में सबसी का यहन नहीं होता है। क्वादान्।

रादात है। ॥। हिंड मूच से की सावारिनेचान विशा की द्वार सकार

प०-माव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न । ज्यायान् । सः ॥ ६० ॥

दश्र–तप्रस्तत्कालस्य ॥६९॥

प०-तपरः १ । १ तत्कालस्य ६ । १ चनुः स्वम् ।

पद्र०-तपरा=तः परो यस्मास्स तात्परोऽयवा तत्कालस्य=स एवः

सस्येति । संज्ञासत्रम् ।

् सुजा० — तेपरा स्वसमानकालनर्णस्य संद्रा भवति स्वस्य व स्पा मन् । इत् । उत् । इति पराणां पराणां संद्रा । जुदिति द्वार्णानाम् सुद्रोः । तत्कालस्यति किस्-खर्यापिः । मालाधिः ॥ ६६ ॥

्र ध्यनिस्फोटस्तुराध्दानां व्यनिस्तु सलु लस्पते 1

्राह्म क्रिक्स केपाचि-दुभ्यं तस्त्रपावतः ॥ ९॥ दश्च-स्रादिरन्त्येन सहेता ॥०॥

प्र-व्यादिः १ । १ व्यन्ति ३ । १ सह घ० । इता ३ । १ ।

पदा०-बाल्येन=बाल्ये भनो वर्णोऽन्त्यस्तेन। सह=सहार्थे । ३ संज्ञास्थ्यः ।

सूत्रा०-ध्यन्थनेन्संब्रकेन सहोबार्य्यमाख धादिर्ययपतिवानां स्वर भवति । द्यापु । झक् । हत् । कुषु । तिङ् । इत्यादि । द्यान्येनेति कि टाटकारेख मा मूर्व ॥७०॥

दी करते सम्बंधिदस्य ने दीर्घका यहस्य हो जाता ।। पर समर्थका यहस्य न दीना जताने के लिये आस्थर कटा है। सः

\$1 २ । १०२ वे अकार विधान किया था आकार नहीं दोता है। १८ ॥

- १५-तपर अपने वनान नने की और अपनी जेवा होता है। १
अत्। १त्। पत्। ये एकमात्रिक वः २ ट्यक्तियों की संघा है अप उदान । इस्य अनुदात । इस्य स्वात्रिक वः १ ट्यक्तियों की संघा है अप अनुसानिक । इस्यस्परित अनुसानिक । हस्य स्टार्गिय स्त के भी वः

हैं। अनुपूर्व एक र के खडारह र भेट्र कहे जाते हैं। जून यह रुखा है जु दोर्च नहीं है इस से बा भेद्र क्यून हैं। दुनी। असी।

ति (व । १ । १) में खबार में वरे मिल्की ऐस् होता है, ... in

्राः । सामानिः । यहां काकार है यर मही होता है ब इर ॥ ८५-मान्यदम्बंबल के नाय प्रचारण किया जाता जो भादिको सह के वर्षों की जीर कारनी संबा होता है। ठेने साव जला कृत से स्मन्त

### द६-चेन विधिस्तदन्तरय ॥ ०१ ॥

ः-चेत्र । ३ १ १ विधिः १ । १ तदन्तस्य ६ । १ धानुः स्त्रम् । |दा०-चेन-विशेषसेत । येनेति करस्ये वृत्तीया छ । विधिः-विधीयनेऽमी । भन्म क्रिः ( ३ । ३ । ६ २ ) मस्यपः । तदन्तस्य-तद्विशेषसम्बद्धस्य ॥ |नस्यस्यानसस्यति यन्तर् संक्षासुमस्य ।

रुपा०-चेन विशेष्णेन विभिविधीयने तत्तत्वनतस्य भंता भवति स्वस्य च -एरच्-मदाः । अया । अयो यन्-चेयत् । लेयत् ।

-इर्त्-न्या । अध्याः अध्यः ५२-वयम् । जनम् । (१०-समाराम्यस्यविषये मस्त्रेणः द्वितीयां क्षित्रादिमः समस्यते-मञ्जीकरः । रमधित इत्यम् मा युत् । नदादिश्यः क्षत्र विणीयते-नाहायतः । इत्याद्वाः स्वात्रक्षयायस्यं साधनादिः । विश्वविरायाः—नस्यादः—क्षित्रस्यन् स्वात्रक्ष-भवति । तदाविः।

स प्रतिक क्षेत्र ने रोखा है ऐवेदी वाज् रहन्। जून र तिज् ह्रासाई काली ।
ति वह वधी यहत्व विधा-नवुद्- वह हा विश्वित के द्वार से स ही न्यत्व ह्या कि सिंद सिंद हि वह सिंद किया नाय वह वाप्त ही है वस्त में कि सिंद का नवुर को की र व्यवस्थ के वाद होता है कि की व्यवस्थ के सिंद का नविद्य नाय ही है वस्त में कि एवं का नवुर को की की र व्यवस्थ के वाद होता है कि वाद नाय हि वह वास्त मा सिंद होता है ।

13 विधा-पित्र को कार वेवल (प्र) र व्यवस्थ नाय की भी लंबा होता है ।

14 विक्र होता के कार का विवस्त है । व्यवस्थ नाय की भी लंबा होता है ।

15 व्यवस्थ हिन्द की व्यवस्थ की सिंद के विद्या का नविद्य है ।

16 वर्ष में साथ काम की साम होती है । वर्ष विवस्त है ।

18 वर्ष में साथ काम की साम होती है । वर्ष के विक्र है ।

18 वर्ष में साथ काम की साम होती है । वर्ष के विद्या होता है ।

18 वर्ष में की साथ काम की साम होती है । वर्ष के विद्या होता है ।

18 वर्ष में की साथ काम की साम होती है । वर्ष की विद्या होता है ।

18 वर्ष में की साथ काम ही साम होती है ।

देनित व वहाँ युवा युनीया ३ कार्यन चात्रवाच विधिभेवति । इतिभाष्टम् युद्वित । विधिप्राप्तः वर्षमाधमी येन वरलेववाये विधीदतं व ताप्त्वन्द्रण्य त्रेयपैश तेन विशेववेन विशेष्ट्यय सर्माविधिभेवति सार्यया । इवशेष्ट्ये स्पर्धे विधेष्यव्यवस्थितासस्त्रमाविधेकायः । इति विधाः ३

~शस्त्रानुषाचनम्ः। १ । °१ ॥

.605 परि०—पदाङ्गाधिकारे तस्य तदुत्तरपदस्य च ॥ १ ॥ इप्रकृतितं ि 🎋 एवं पक्षेष्टकचितं चिन्वीत । ग्रहान् । परमग्रहान् ॥ तदेकदेशस्तर्ग्रहणेन स्वते। वृचकैः । नीचकैः ॥ व्यपदेशिवहुमावी आतिपदिकीन ॥।। वार्षिकमधकः ङ्गाधिकारे तस्य तद्ग्तस्य च ४ इष्टकचितं चिन्नीतः पक्षेष्टकचितं चिन्नीतः। परममदान् । मत्यसम्बद्धे चापत्रस्याः वश्यः द्यचीषाः । यान्यकेन च सद्गतिविधे प्रयोजयन्ति ६ राष्ट्रा । साम्ना । दएडी । वागी। ...

बहा उगित् भवत् शब्द्ने ४/१/६ से जीव् प्रश्यवके विधासमें प्रतिपेव नहीं ै है। बरोपहण नेस-मा से इज़ होता है बेने। दातिः मातिः । महा भी दुप्रहोत \_ वरिक-वद्युचिकार अर्थात उत्तरपद के अधिकार में और अहाधिकार जिला के बामपुकार्य कहा हो उच का बीर वह जिल के बन्त में है .. र्यष्टल होता है जैसे। बहुकवित चिन्धीत । यहा इष्ट्रदेश (६।३। ६१) से इप्टका धारद का हुस्यादेश होता है । ऐसे-परवेटकवितं विग्यीत । वृषवेष्टका शहद की हुन्यादेश होता है । सहामू । यहां (साला ६ । ४ । .. हैंपेश केर दीयें होता है। वेस परममहात । यहा भी हीता है है

⇒-तम का एक देश हजा यंश तक्षे के दहल में सहश्च किया सात! इच्चे । त्रचरि । यहा इच्चे कत्राय के नाम ककच् का श्रष्टश होते से प

के बगान दरवरी: की भी जळाय गंचा दोली है ॥ े हे-व्यवदेशिवद्वात प्रातिवदिक के नाय नहीं होता है। वार्त्तिकन् बदा को क्यान्त में ( ऋतृत प्र । घ । ६० ) दक् प्रत्यय वटा है वह स्थल

कार में व्यवदेशिक्डाच काल है नहीं होता ॥ पदाधिकार श्रीर क्षञ्चाधिकार में जिन के नग्दाम में कार्र कहाड़ी

और वह जिन के कल में हो दोनों का यहन होता है। इहस्पित ित यहा विश सबद के वरे इष्टका अबद का हुन्य ( दश्य ६ । ६ । ६५ ) मे श्वीता बैरी-पहेंदर विमें विन्धीत। यहां भी होगा है । गहालू । है। यहां (बाला ह । १०) दीपाँदेश दीता है बैन-परमण्डान् र यहां भी दीयें होता है ।

४-प्रत्यय ग्रहण मूत्र में पञ्चन्यमा में सहन्त विधि भ हो । हवतीयाँ।

( १ड्रांड ६ १ ६ १ ६२ ) इंड्राम्बां कुल प्रत्यन्याल के। सहला विधि म होने से ਵੇਂ (ਜ਼ ) ਵੇਂ (ਸ਼ ) ਸਈ ਦੀਜ਼ਾਏ =

र-चन् क्षम्. अन्. मन् ये जिन मुद्दी में चट्च किये हैं से कर्रदान्। धनेर्देश दीनों में नदनने विधि का प्रधीतीम देंगे हैं। राधा । यहां ( ( ।

रेश्ट्र) में सर्पतान् यन् के कटार का कीच दीना वैते ही-माना। र में वनपं कन् के कटार का लीच होता है। इस्टी यहां सर्पतान्

रोताः। सुरामां। सुमधिया।। यस्मिन् विधिततदादानल्यस्यी व्याधिमाः। भुवः॥

ं द॰-एहिर्यस्याचामादिस्तदुएदुम् ॥०२॥

प०-इन्दिः १ । १ यस्य ६ । १ अपचास् ६ । ३ आन्दिः १ । १ शत् १ । १ (स् १ । १ अन्०-स्पस् ॥ सक्षासुम्बस् ॥

पदा०-यहरय=स्यपदेशाय । रूपम्=स्यश्य II

स्वा०-वान्यः स्वर्थाणांमप्यव्यादिर्शस्त्रहरुद्धगःतं भवति । शासीयः । नीयः । गार्गीयाः । बास्तीयाः । बादिरिति कित्नु-ममासस्यने भवः साभाः

त्यनः ॥

ठ- सल्यहत शास्त्र में जिस सल् केयरे शिधि कहा हो वह शिथ के सादि हो उस के परे त्रिधि लालना चाहिये। शियः । भुवः । यहां सत्रादि प्रत्यप

रेमानि ६। ४। ०० से अस्य यसङ्कीते हैं ॥

्ट-जिल रूप के साथों में आदि अन्यहि श्वेष की बद शह श्वेषक होता है। तथीयाः इत्यदि में बुद्ध श्वेष की में दिशा १११ के वृक्ष प्रत्य होता । आदि प्रदुष पर्यो किया---कामाध्ययनः । यहाँ आरुष्य पुद्धि म होने पे हि संका मुद्दों होती है इस से का स्त्यय नहीं होता अन्य होताता है।

ोता हो वह होता है यह बहुना चाहिये। कोहनपाणिमीयाः ध्युनीहीयाः रूप में विकार समार पाखिन शैहि इन की सादि खिंद को देखि यह नंबा कि में को बारुस्स प्राप्त है वह समार में बीटोट है Ę÷

षा नामध्येयस्य । देवदत्तीयाः । देवदत्ताः ॥ 🗟 😘 😘 भवतीति वक्तव्यम् । श्रीदनम्पानः पाणिनिः श्रीदनपाणिनिः तस्येष श्री दनपाणिनीयाः । धृतप्रधानाः शीद्धः धृतरीद्धिः तस्वेमे द्वात्राः धृतारीष किन्दाकात्यहरितकात्यवैजैमें । जिन्द्रमेघीनेस्य कात्यस्यमे हात्रो। ६८ छ।त्राः इति । जेव्हाकाताः । हारितकाताः ॥०२॥

८६-त्यदादीनि चः॥ १३ ॥

प०-त्यदादीनि १।३ च घ०। अनुः रुपम्। गृद्धम् ॥ संज्ञागुत्रम्॥ पदर०=त्यद्वयादि येपां नरनि । भनुकर्णन्यात् त्यंद्रादिकार्ये न भवति । हप्त । हृद्धम् । श्रमयोरूपाणि हृद्धानीति वचनेविपरिणामः ॥

स्मार-स्यद्राद्दीनि शब्द्रपाणि इद्धर्णकानि मन्दित । त्रदीयः । ५० मदीयः । इत्यादि :-

दर-एङ् प्राचां देशे ॥ ७४ ॥ पः-प्टुर्। रुपाचास् ६ । ३ देशे ७ । रु अनुव-स्पस् । यस्प ।

नाम् । आदिः । सङ्घ । इदम् ॥ संज्ञानुमम् ॥

प्रः : - देशे -देशाभिचाने । स्प्रम् =स्पर्धिति ॥ गुषाः अन्या देशे यस्य रूपस्यादिग्ड तद्वयुद्धांद्वे भवति ! , होतः , मं नहींयाः । भागकरोषाः । एक कियु आहिन्स्यम् । वाणां कियु ेवुदः बाहीबग्रामस्यत्र मया दैवद्रकः । दणहर्शकम्-गायन्यां भवर सन्दर्धः नीमनाः

ष्ट्रति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

म - १७ कार्य किन्द्र कान्य छार हरिनकात्म शहर की सीहि से है। वेब्हाकामा । इतातकाता । यहा तृतु वका न दीने में ह प्रस्यय होता है व दर व

sa त्यद्र।दि शहदक्षय बहुवक्षक होते हैं । त्यद्रीयः व द्रायादि ही सूनु द्यों ने सिंद ( ४ व व ३ ११५ ) क्रमाय होता है ॥

दर-प्राप्तिक के कहमें में जिल कर के कभी में शादि कर गृह ही। बह द क्षक हीता है। एकीयवन, गीमहैं, भीशक्ष । क्ष्मकी चुनुमीश होने शक्ष ह होता है। एट्यहच वर्षी हिया-काहिक्छत्रम्। इस की प्रतिसात सीमे इत्यय नहीं होना । प्राकाम् यहन वर्षी किया-देवदृत्त नाम बाहीस ग्रात है ली चर में प्रतिष्टु का कहां की हो हमें देवदण कहते हैं देत सहस क्यों है-ती मरी सूर्व देशों में प्रतिष्टु है उस में जी। ही यस गोमन करने हैं। स्था हो ें में मृत्येश न हीने से ब प्रत्यय नहीं हीता सम् अत्यव ही भाता है ब प्रथमें प्रथम क

बाद्धानुगासम्बद्धः १ १ व स ८०-मार्युमिविश्वोऽिमान्हिस् ॥११२११ पर-नार्वशाहरुवा थ । ३ व्यक्तित् १०१ दित् १०१ व्यक्तिंगाध्यम् । ना पद्मार-पारंतुकार्यकाल्य । क्षान्तिव्यक्तियां ने गार्ष बुशक्ष्य ने प्रणाः गारि नारो गारुदेशस्यकाल्य । क्षान्तिव्यक्तियां ने गार्ष बुशक्षय ने प्रणाः गारि Ęį कार म दिलात न दिलात मादिलात । हित्त है है वे वेस्स । स्ट-माराहेरात् ब्राहिश्यम् वरा निव्सिष्ट्विमा प्रत्यमो हिट्ट भवति । व्यक्ताोष्ट्र । कारवागीषात्राष्ट्र । कारवागीपत्त ॥ कुटिता । कुटिता । क्यां ग्राहिति किस्-९१-विज इट्॥२॥ पा-विमाधा १ हर् १ । १ अनु । हिन् ॥ प्ति-चित्राः परहरादिमायया टिइवह्यवनि । बहिनिना चहिनिनुस् । इर्हिन —वहेमनम् ।

६२-विभाषीयाः॥ ३॥ प॰—पिभाषा १।१ कर्लों। ४।१ बागु॰ इट्। टिव् ॥

१८-माह्माह्म बीर बुट बाहि चामुको व यहे को सिम्सिन् व विवास्त्र स त्वत होता है। अध्यानि : इतादि से इक् के स्थान से हुए गाहाईस से दिया हिरम होने से हंकार (६ । १। ६६) आदिकार्य होते हैं । कृदिता। में हिश्व होने से लघुलपा छ (०१३ । ट.() से नहीं होता है। अध्वत भारत का एक के प्रस्ता करा किष्ठ के वह सम्बद्धा करी साम के अपन का का कर के अपन के अपन के अपन के अपन के अपन के अ अपने के अपने क मु घातु थे परे ब्रहादि मख्य हित्तकत् होता है । ब्रह्तिकार । ब्रह्मादि होते हैं व्यक्तितीय भ हैसा । बर्ट तहत बही (स्वर-हिनुसर्थ र तहा य की दिश्व महीं हीता दक वे गुल निवंध भी महीं होता है व का कि प्रमाद का में वाशिक विषय होंगे है एक वस में वशह

(a) हैंबर तथ मुं तिक (का बारका का का करण तथ से समर्थ स्वरा करामणा का वा का का करण करण तथ से समर्थ । कर्षतम् । वहा ब्रान्तिहरूक् का हिस्स में होते हे कुलाईस है। कुटादिस्समानि । विचित्तम् । विवित्तसम् । अनशीत त्व-्कुटार्वेषाम् । मधीति वर्दुदीवान् मात्रवियक्षणक्षः । वृत्तिः वर्गमधान

E शब्दान्धामनम् । १ । ५ त स्-- अर्णु स्टब्स्वेतस्मादिङादि अन्त्ययो विभाषा हित्तवहुभवति । अर्णु विश जर्राविता । इदिति किम्-जर्रावनम् । मोर्रावनीयम् ॥ <३-सार्वधातकमपित ॥१॥ प॰-सार्वेषणुकम् १ । १ अपित् १ । २ अनुः-दित् ॥ पदा०-व्यक्ति=प् इत् यस्य स पितु । न पितु व्यक्ति ॥ मु - व्यपित्मार्वधात्कं डित्बह्मवति । सुनतः । धनुतः । सार्वधात्कं स्थि क्या । हर्भा । अधिन रिय-चिनीति । ।। ९२-असंयोगाविलट्कित् ॥५॥ चः - असमेपोगात् ४ ०० लिट् १ ०१ कित् ११ । १ अनु० – असित । म विदेशीयम् ॥ संक-बार्ययोगान्तरोऽपि लिट् किट्राट्टमवित । विभिन्नः । विभिन्ना । हि स्यत् । जिल्हाः । असंयोगादिति किम् मनस्यतुः । अपित् किम्-विमेदिय । नि दिसं-धेशः। च्छपुपपेन्यां हिला हिलां गुलान : वेरियनियियेन ! बहने ॥५॥ लाल है। बोर्डवर्नीयम्। यहां भी सन ५ - वय के यहें हिन्य ल हीते मुख का नियेष महीं दीता है। रा-स्वित्यार्थधान्यशित्यम् होता है। वृत्तः funn: se क्षणानक क्षेत्र विकास होते से भागु सेरामुमाईश (वर ३० प्रा में मार्ग बर्ड घरनक रहण करी किया-कर्मा । इसी । वस में रूप का करा हाता है अधिन चहक बंदी किया-विशीति । यहा : दिश्व मही होता है । ५ व रा-अवयोग ने वर अधिमृश्वित्रक्तिमन्त्र हीता है। ें किंदू केर किस्त होने स गुल अला हाला । अर्थवीय . हर्म । यहा संयोग में बने किए हा किशा म होने में ( ) ह र देश हे में जाती शाला । अधिम शहन वर्षी " ें दिल्क नहीं होता है। किए पहल बक BE win tou mer र्ष्ट्रिक्टर्का सन्दर्भ प्रवर्शकर्रात्रकार A regresque requir for a fo 🛊 😘 इन्द्र है यह विद्यालय व । १०००

#### र्य-इन्धिभवतिस्यां च ॥६॥

प॰-इन्पियरतिभ्याम् ७ । २ च । ऋतुः लिट् । कित् । पदा॰-इन्पियरतिभ्याम्-इन्पिथं भवतिश तल्याम् ।

म् - दिन्यमन निभ्यां परो लिट्निह्नहमन्ति । समीचे दश्युद्दन्तमम् । पुष्र्वे

परिष्ठाः । समूद । समूचनुः । सम्बुः ।

कृष्येः तथेनिवार्थं ब्रहेर्यं भवनेः विदर्शस् । अयं योगः श्रम्योऽसकृस् । स्रयस् । वेदस्याविषयभाकृषुवं बुक्ते निःगरशामाध्यां लिटः क्रिद्वणनानधेवपस् । इति । एपस् ॥६॥

<६-मृहमृदगृघकुपक्रिशवदवसःवत्वा ॥<॥

प०-प्रहारतुष्वत्रप्रभवद्वताः ॥ । १ वस्ता १ । १ सत्तु । यदा०-प्रहारतुष्वत्रप्रभवद्वताः ॥ । १ वस्ता १ । १ सत्तु । यदा०-प्रहारत्वय्वभवद्वयाः ॥ । १ वस्ता १ । यररातिहति वतिः स्विः प्रशास्त्रप्ति । यररातिहति विक्षिप्रभाष्टिति विक्षिप्रभाष्टिति । विद्वाराः गुण्यितः । विद्वाराः गुण्यितः । विद्वाराः गुण्यितः । विद्वाराः गुण्यितः । विद्वाराः । विद्व

एर-इशि खोर पू थे वो लिए कित्यत्त होता है। वनीचे द्रापुलस्य । व हैपेस्वयंद्रा) दम्में इशिधातु है निर्मायसपुत्रव एक्स्यम कित्यत् होन थ उ परनोप (६१४२ १४) खोर मुक का निषेध (१०१४) होजाता है। समूब । इरवा-देमें खनू वं निष्टुताब होने से मुक महाँ होता है व

े(- कुन, यह, पुण, कुण, सिंधा, यह, सब् इस से वरे क्याप्टायय जिल्हा होता है । (स बस्तारिष्ट्र व व । इस्) एक ब्रास्टिय का खाद वकीरहक्यातर १ १ १ । १ इस् ब्रास्ट किन्द्रय का यह ब्रास्ट्रिय इत्तिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया स्थितिक स्थित क्रिया। १ इस् क्रियायत्व से विक्र द्रोपेट कुण का ११ १ १ १ १ विकेश क्रीर क्रियायत्व (१ ० १ १ १३) वे योग्याल है स्वरूप <०-सद्विदमुपग्रहिस्विपप्रच्छः संश्व ॥ः॥

प०-रद्दिर्मुपप्रहिस्विधमन्दः ४ । १ सन् १ । १ च का शासन् वस्ताः सू०-रदादिस्यः वरः वस्ता सँद्व किद्द्वभिन । कद्विदमुगाणा प्रक्रं सोद्युत्तपादिति विकल्पे प्रप्ते । क्रदेविद्ययं मृ । स्विधमन्द्रयं सम्बर्धे प । १ कर्षद्रपति । विदित्तः । विविद्यिति । मृष्टिया । मृष्टिपति । स्रोह्या । किद् सुप्ता । सुपुप्तति । सुप्ट्वा । विश्वव्यापति । प्राहीनां कित्वान् संत्रमाएवरं

किररचेति मण्डेरिटागमरच ॥=॥ ९८-इकी भाल ॥९॥

प०-इकः ४। १ अल् १। १ अनु-सन्। हिन् ॥ स्०-इनन्तान्परे अलादिसन् किट्टमन्ति। चिचीपनि। तृष्ट्पति। वि पैति। इक्दिति किस्-पियासित। स्नानित किस्-रिग्रियपने। वि

श्रमति किस्ने दीर्पे परत्याद्रपृष्णे बाघने ब्रीप्सनीत्याद्रौ शिलोपवन् ॥ प०-पर्भन्यवन्त्रसुण्मद्रस्तिः । द्रमुपनिः । सत्यपि दीर्घे-श्राम्मनगपानिनिः

भवत्येव ॥

डं3-हद, बिद, मुच, प्रहि, श्रावि, प्रश्व दम ने परे क्या और सन् विदेष होते हैं। रलोग्युव०१।२।२६ मूनने वैकविश्क विश्व प्राप्त होनेने नद विद् द्वा इन पानुओं का पहल है। प्रद्रामा का विश्वये प्रद्या है। स्वित आहेर प्रविश्व का मन् के स्वयं पहल है। विदिश्या दश्यादि प्रयोगों में वश्या और नत्र की किश्व होने ने मुख का निषेप और स्वयि प्रयक्ष की संतक्षारण दौँगांतर है। विद्युविद्यति। यदां (७।४।७४) दह होता है।

ट-इनाल से परे क्रजादिनम् कित्वस् होता है। विश्वीयति। विश्वीयति। इत्यादि में सज़ को किश्य होते से गुस्त निपेश्व (१ : १ : १) दीर्थ (६ : ४ : १) इर (८ : १ : १००) और (८ : २ : ७४) जयमादीय होजाता है इक् ग्रहस वर्ग किया-वियासति। यहां इनाल न होने से जन् को किस्स नहीं होता कराएथ था याँ। ... भी इकारिश (६ : ४ : ६६) में नहीं होता है।

्यदव वर्षी किया-श्रिमधियते । यहां दुःश्दि भन् किस नहीं होता है। क्रिका चारक्ष वर्षी किया-वर्षी कि-चार्टा न गयु निषेप करना है

्रद्रीधरेरण्य सामध्ये से मुद्ध न होगा अत्तर-कित् विधान द्रीर्घ की परत्य से मुग साथ लेगा लेमे । श्वीरमृति । इत्यादि साथता है ।



९७-रुद्विदमुपग्रहिस्वपिप्रच्छः संश्रु ॥ः॥

प०-रुद्विदमुपग्रहिस्विपिमच्छः ४ १ १ सन् १ १ १ च ४०॥ धनु० स्ता े. स्०-रुद्विदम्पः परः वश्वा सँरच किद्दुमवति । रुद्विद्मुपाणं ४७

स् ०-हराहरूपर परः क्षत्र सस्य किंद्रभवत । स्टावर्युग्या १०० लोड्युपपादिति विकल्पे प्राप्ती । ब्रहेविरचर्यम् । स्विपन्द्रयोहस्यये प । किंद्रस्य । विविद्या । विविद्या । मुक्तिया । मुक्तिया

<द-इको मालु ॥<॥

प०-इकः ४ । १ मन्त् १ । १ अनुग-सन् । कित् ॥ सू॰-इनन्तात्परे मनादिस्सन् किट्डमदति। चिचीपति । नुस्विति।

सू०-इगन्ताव् परा अला।दस्तन्।कद्वभवात ।चचापात । तुष्यागः पॅति । इक्दति किस्-विपासति। अलिति किस्-शिग्रायिपते।किसपीमदमाः व्यस्ति किसे दीर्घे परत्यकृत्या बाधते जीन्सनीत्यादी विलोपवन् ॥

प०-पर्मन्यवन्त्रतायाम् इतिः। वृभूपनि। सत्यपि दीर्वे । । । । । । भवन्य । ॥

टंब-चड़, विद्, जुन, चाहि, लाचि, प्रयह हम से घरे बत्या और कार् ।
होते हैं । रलीइयुचन हा रा वह जूमी विकायिक विश्व प्राप्त होतेने ठर् ।
हम पातुओं का घड़ता है। यहचानु का विश्वपै घड़ता है। लावि और ।
हम पातुओं का घड़ता है। विदित्या बरवादि प्रधानों से बाबा लोट कम्
दिन्य होते से नुख का निवेच और कार्य प्रस्त को वन्नारा विदित्या होते हमें
दिन्य होते से नुख का निवेच और कार्य प्रस्ता के वन्नारा विदित्या है।
विद्वित्या वहाँ (०। व। ७०) वद् बोना वे ।

र-- न्याल में बद कार्नाहुकम् । क्यान हाता है । तथीयति । चित्रीवेति हकादि में बच्च की किएन होते में तथा किएन (१०६० प्र) दीरी (६ । ६। ६६ बद (८०१ १ १००) कीए (६०६० ००) तथायादीय दोकारता है वस्तु पहल वर्ष किका- किया किए। क्या बनला महोते में सन् की किल्य मही बीरा। सत्तपुत्र याथ । क्या क्याप्तिय (६०४ । ६६) में मही होता है त

ताम व्याप्य कर्णा किया-विश्वविकतं । सदा प्रश्नादि सम् वित्त नहीं होता है। इक्का सन्दे कृत का कारणन कर्ण दिया-परी कियनक्षा के सुख निर्देश करता है कक्का सोचे हो। कार्यपा दार्थरेश्य वास्तर्य में तुम न सामा देशर किस् विद्यात अ किसा कर्ती सी ही की प्रकार में तुम वाद केसर्थ है इस्तर्य को विकाद करकार है। . इक्:कित्वंगुणोमामूद-दीर्घारम्मात्कृतेमवेत्। ध्रम-रेकंतुहृस्थापं दीर्घाखांतुमसज्यते ॥१॥ सामध्यांद्विपुनर्मा-यमृदित्वंदीर्घराष्ट्रयम्। दीर्घाखांनाकृतेदीर्घ खिलोपस्तुम-रोजनम् ॥२॥ भाष्येकारिकेड्मे ॥ ६॥

#### रेर-हलन्तास्य ॥ १० ॥

ए०-इसन्तात् ४ १ १ च । अनु०इकः । अस्त् । अन् ।। पदा०-इसन्तान्-इस्वासाः स्वाद् । सयीपववणेऽन्तर्स्यः ॥ सृषा०-र्रुस्योगः इस्त्रं । अस्ताः दिः सत्र किड्युस्वति । विभिन्ति । पृथाते । इकः किय्-पियद्धति । अस्त्रिस्-विवर्द्धिते । ॥०-इम्बेर्न्यर्सस्य जानिवाचकत्वात् सिद्धम् विपन्ति । पीपस्ति । इतिवाध्यम् ॥

१००-लिङ्सिचायास्मनेपदेपु ॥ ११ ॥ १०-लिङ्सिपाँ १११ बाधनेपरेपु ७३ थनुः कित् १ इतः। ऋत् । इत्स्वात् ॥ परा-लिङ्गिपी=लिङ् च सिच ती । कित-किती ॥

पर-पर्गंथवस् ( मिप के जनान ) कलता त्रवृत्ति होती है निते भेष जन, स्थन में नर्थंत वरणता है वेद हो जून की प्रकृति आवश्यक तिरावायक सर्वेत्र होती दें जनवर : मुभूवति : वहा भू धानुके दोषे होने वर वी दीपें होता है बसा

०९-इंग् ममीयमर्ती हक वे चे कलादि वन किस मह शेता है मिनि-रमित इस्तादि में कमू को किश्व होने वे गुळ नहीं दौरत है। इन् प्रदेश वर्षों किया-पियसार पहाँ किस न होने वे श्रम को ब्रावस्त (६। ४। १। १। में मही होता। कल् प्रहण क्यों किया-सिश्चिंदने। यहां खनादि वन्न के किस महीं में प्रप्रधान को गुलादेश होता है।

भार-यहां हुन् सहस्र की जातिवाचकाल मानि के दश्म थानु से परे बन् की तिस्त्र दोने हैं । शिश्वति । सुत्यादि में सानुजाविक कीय हो जाता है शहर

. १८०-इन् वर्गावक्षी हण् वे परे कलाही लिक्ष् चौर विश् बिल् वर्ग विकाय करते दोते हैं चालतेवर विषय में । शिक्षीय । इत्यादि में किल् होने वे तुव नहीं होता। इन् यहव वर्गे विया-चलीए। चवश । बही किश्य महत्वे संवसाय

# ९७-रुद्विद्मुपग्रहिस्विपप्रच्छः संश्र ॥व॥

प०-रुद्दविष्ट्रमुपब्रहिस्विपिष्कः ५ । १ सन् १ । १ च अ०॥ अनु० स्तामि सू०-रुदादिभ्यः परः वस्ता सँरच किद्द्भवति । रुद्दिरुपुपाणां प्राणे

लोव्युपधादिति विकल्पे प्राप्ते । यहेर्विव्यर्थम् । स्विपमच्छ्योसमन्तर्भे प। र्ल. कर्दिपति । विदित्वा । विविदिपति । मुक्तिवा । मुम्पिपति । गृहीत्वा । ति, सुप्ता । सुपुष्तति । षृष्ट्वा । पिपृन्धिपति । ग्रहादीनां कित्वात् समसारहर् किरश्चेति प्रजीरिडागमश्च ॥=॥

#### **९८-इको भल्** ॥६॥

प०-इकः ४। १ कल् १। १ अनु०-सन्। कित्।। सू०-इगन्तात् परे। कलादिस्सन् किद्दुमन्ति। चिचीपति। तुंदुपति। पैति । इकडित किम्-पिपासित । अस्तिति किम्-शिश्यिपते । किमर्थमिद्मार भी असति किस्वे दीर्घ परत्वाहगुणो बाधने शीप्सतीत्वादी णिलीपवत् ॥

प०-पर्जन्यवन्त्वन्तास्य । सुभूपति । सत्यपि दीर्घे - अस्म वर्षे भवत्येव ॥

<ा-तद, बिद, मुप, चिह, म्बर्पि, प्रचंड इत से परे क्त्या और सन् ै र होते हैं। रलीवपुष्पार । २। २६ मूश्रवे वैकलिएक किश्व माम होनेने तद निरं इन भातुओं का बहुत है। बहुभातु का विश्वर्थ सहस्र है। स्ववि भीर का वनु के अर्थ ग्रहण है। विदिश्या श्वरपादि प्रयोगी में वरता और नम् किरत दीने हे गुण का निवेध और स्ववि प्रच्य की संवसारण दीनिता है

विप्रविद्यति । यदां (७ । २ । ७५ ) बद् दीला है ॥ ट्य-इगल में परे अवादिवम् कित्वत् होता है। विशेषति । विशे

बत्यादि में चन् की किएव क्षोण में गुक नियंध (१ : १ : ४) दीयें (६ : ४ : ५ इर (३ : १ : १००) और (८ : ३ : ३३) अपचार्यायें दोजाता दें वक् घटण किया-वियासित। यहां कुमल में होने में ममुकी किला महीं होता अताय पा ध की बबारादेश (६ र छ र ६६) में महीं होता है ॥ क्रम ग्रदक वर्षा किया-सिग्नवित्रते । यहां प्रशादि क्रम् जिल् नहीं शोता है। इक्षों अन् यूच का काराव वर्षी किया-क्ष्मी कि-महा ने गुण निर्देश करता है सहां दीर्थ ही अन्यनः ब्रीफोरन्न साक्षवे में मुख स क्षाना पत्तर-किस विधाव म हिया जाबे की देंग्यें की पराच के पूज बाध केला मेंबे ? चीरपति । इसादि स होचे को क्विंब बाक्या है।

् इतःकिन्त्रंगुकोमामूद्ध-दीर्घारम्मादकृतेमवेत् । प्रत-ंनुहृत्यार्घं दीर्घाकांतुमसञ्यते ॥१॥ सामध्यांहिपुनर्मान वृदिन्वंदीर्घसंद्रायम् । दीर्घाकांनाकृतेदीर्घं कितीपस्तुम-जनम् ॥२॥ भाष्येकास्किहमे ॥९॥

<<-हलन्तास्य ॥ १० ॥

प०-हलानात् ४ ! १ च ! स्रानु०६कः ! सन्त् । सन् ।। पदा०-हलानात्व-हल्लामा शक्तम् नसाद् । समीप्रकानी अन्तरहरू ॥ सुषा०-इन्तरमीपाद्वल्क्षीयोगः स्वत्तर्यक्षेत्रस्य किष्टह्वविनि । स्थिन्ति । मने । इतः किय्-िययप्रका । स्वत्तिस्-विवर्द्धिको । --हण्मेहेल्हरणस्य नानिवायकन्यवस्थित्वम् । पिप्सिनि । सनिवायस्य ॥

१००-लिङ्सिचावास्मनेपदेषु ॥ ११ ॥

नितरिमया १११ काथनेपरेषु ७३ वातुः देशः। अल् ः दल्पात् ॥ परानितरिमानितर् पतिव ती । दिन्दनिया ॥

पर-प्रशेषवस् ( शेप के क्यान ) लक्ष्य वहित होती है निवे भेण मन,
ज में अर्थे करमता है वैथं ही जूक को प्रकृति कारवायक मिरावरण रार्थे का ती है कार्युक्त हुम्पूर्वीत । वहा भू भातु के दूर्वि होने वस भी होती है तमा है वस त्य-वृद्ध कार्योवनामें हुन्त कि के क्यानित कृति कार्युक्त कर होता है कि कि का होता है कि कि कार्योव के क्यानित क्यानित

सार-परां हम् यहच को लातिवायकाच काति के दूरम आपूर्व वर्ष कृत ह किरद दोने हे व चित्रवित इत्यादि से समुवादिक कोच टोमाना है हरहा १८८८-इन्ह्यू संशिवकार हम्में वर्ष समारी तित् कार विम्नू किन वर्ष तिकरव रहे होने है साम्बद्धित विकास है। विवादित हमारीह से किन् होने हे मुस् हो होना। इस्तुवहब वर्षे किया-चलोटा सवहार वर्षा विकास होने हे पर

राज्यामार्गायमञ्जू ५ इन्ते हे हे न्यान्त्रकात्व में कर्त निर्देशी विर्देशकारी

नियु हम् इति स्व क स्पेश्वरा क्रिक्ट के क्रिक्ट की की कि में

<del>कियो के किया किया । । ।</del>

राह—रूप । स्ट € च दम -चेन्हमेर्च झन्। दिन्न॥

इत्यास्त्राच्या देवतं व्यक्तं हेर्ग संस्थित हरेंचे कहा क्रमंक में ए एक्ट एक्ट हार्

عرب <del>ت ت ت اعرب</del>

क्षा क्षा एक ३ ९ वर्ष-केलकेर्व अन् सित्। चुपक क्या की कहा दूरिनेशकेंद्री केर्य शायतम् आयति है।।

सीट् "क्वेंक्रीट्रा क्वाट"क्वांट्र । ५३ ।

ह्य्यूहरा विच १९१३ क हुरू: : बल्के वह बहुर इसे विश-असारंत । पहा पहित् हिं की कुल की असमक पूर क के कि है। होता है । हन् पहरा थीं विवानवीं

कार्ये १ म्यून किन्छ के दोने से बुकाईस है तह है ।सन् यहरा वर्ग विश्वान निर्मोग्र ३ कडाहिए १ कहाँ की स्थापन के हैं में में नुवाहिए हैं। लहि हि क्का करी किया होता है है कि वह सही सुद् तुह की किया न ही है।

ه الك و المراه الريسة وي हरा-स्वयांक के की सवादि किए विश् किसवा होते हैं बार्याः चिट्ट के र क्टीपु र अल्लार बहुत शिक्ष की ने से गुम नहीं होता। सन्

क्षा कियान विदेश के सामाहित के सहार किश्य । भी मुखसीमा है। सामाहि काल करें नेद्रका ककारीत । कहां विकास मधीन मेक बीह

wind & at sat led to

. April Lines Lines. Epope to margin when I have to

प०-इनः ५ । १ सिच १ । १ अनु०-कित् । आत्मनेपदेषु ॥ े

स्०-बात्मनेपदेषु इनः परः सिच्किद्द्धभवति । आहत । आहसाताम्। हमते । सिजप्रदर्णं लिड्निट्लर्थम्चरमः सिजेशनवर्चेतेन्त । आत्मनेपद्रप्रदर्ण त्तरार्थमनुवर्तते । इद्द परस्मेपदे बचादेशो नित्यः ॥ १४ ॥

१०१-यमी गरंधने ॥१॥॥

पव-पमः ५ । १ गण्यने ७ । १ अनु०-किन् लेसिच् । आध्यनेपदेषु ॥ पदा०-गाधनं=गार्थ्यते सुच्यतेऽनेन बस्तगार्थ्यार्दनेइत्यस्मात् वरश्ये स्यूट् ३ ! व । ११७) तरधनमध स्चनं परावयस्याविष्करराम् । धात्नामनेकार्धस्यात्तम मिवंचेने ॥

स्पा०-गम्पनेऽर्थे वर्षमानाइ यमः परः सिच् किद्द्यम्यति । उदायतः । उ-ग्यसाताम् । उदायसतः । सिचः किरणदनुनान्तिकलोगः । बाटा यमस्नइत्या-गनेपदम् । गरुपनइति किम्-छदायस्त पादम् । सकर्यकत्वेऽपि समुदाहरूयी य-ोऽप्रम्यद्स्यात्मनेपद्मिति ॥

१०५-विभाषोपयमने ॥१६॥ प०-विभाषा १ : १ उपयमने ७ । १ अनु०-यमः । सिच् । कित् । झा-मनेषदेपु ॥

ति । प्राहसाताम् । प्राहनत । यहां सिन् के। कित् बान के जनुनासिकलेप । ४। ६७ से हो काता है। लिङ् निष्की जनुष्टति आती यी जतएव लिङ् ll नियक्ति के लिये किर निव्का ग्रहण किया कि जिल से खगले सुत्रों में सिक् ी दी अनुवृत्ति हो । आत्मनेपर् की अनुवृत्ति भी आगे के लिये है इस हुन् शतु की प्रश्मेषर में वप बादेश निस्य होता है इस से वहां फिन् का प्रयो-

नंस नहीं है ॥ १४ ॥ १८४-गश्मन (दूसरे के दीय कदम) अर्थ में वर्तमान यम् धातु से परे सिच् केत् होता है कात्मनेवद विषय में । बदायन । बत्यादि में किरवमानि के जन्-ामिकालीप (६ ६ ४ । ३७) द्वाता है। जालानेयद (१ । ३ । ६८) से द्वाता दे। | न्यान सहस्य क्यों किया-सदार्थश्तवादम् । इत्यादि में किएव न होने मे अमुना-निक लोप नहीं होता है। काहीयमहनः। मून में सकर्मक यम पानु से स्नार्ट पद कहा है पानु यस धानु से सक्मेक्यल में भी ( समु० १। ३। ७४) सूत्र पद कहा है पानु यस धानु से सक्मेक्यल में भी ( समु० १। ३। ७४) सूत्र पालमेवद होता हैं व हुंध न

१०५-उपयम्भ अर्थ में बर्तमान यम पातु से परे डिच् विकरण करके किए

Ές. सुत्राः-इकसमीपाद्धल परी अलादी लिड्सियाँ किर्ता भवतप्रातमनेपरे भित्सीष्ट्रः मुत्सीष्ट्रः श्रभित्त। अवद्धः इकः किम्-यत्तीष्ट् । अयप्ट्राः किम्-असात्तीत्। इलः किम्-चेपीष्ट । अचेष्ट । अन् किम्-वर्तिपीष्ट । लिट्सिचाविति कियु-द्वेष्टा । द्वेच्यति ॥ ११ ॥

"१०१=उन्न्री। १२॥

प० –ुडः ५ । १ चू | अनु० – लिड्सिची । कल् । कित् ॥

स्०-भवणांन्तात्परी मजादी लिङ्सिची किनी भवन शालनेगी कृपीष्ट । अकृत । अल्किय्-वरिपीष्ट । अवरिष्ट । आत्मनेपदेपृकिय्-अकार्पत्

१०२-वा गमः ॥ १३ ॥

प०-वा स्रव। गमः ४ । १ अनु०-सिड्सिची। अस्त् । किन् । सास्पनेपरेषुः सूत्रा०-गमः परौ अलावीलिङ्सिची किती वा मवत आध्यनेपरेषु । हर सीष्ट्र । संगंसीष्ट्र । समगत । समगंस्त्र ॥ १३ ॥

## १०३-हनः सिच ॥१८॥

न हुन्ना। ज्ञात्मने ष्ट्यहण, क्यों किया–क्रम्तातील्। यहां स्रकिन्.ीर् परे मृज् की अभागम (६ । १ । ५०) में होता है । हम् यहण वर्षों किया-चेती अपेष्ट । यहां किश्व न होने से गुवादेश हेग्ता है ।ऋनू पहल वर्धों किया-। त्तिंपीष्ट । जवर्तिष्ट । यहां भी क्षित्व म हेःने ने गुवादेश हेाता है। लिह् वि यदण वयों किया-हिए। हिस्पति। यदा लुट् लुट् को किस्त न होने वेी की गुवादेश क्षीता है ॥ ११ ॥

१९१-ऋवर्णामा से परे कालादि लिङ् निक्कित्यन् होते हैं विषय में । इपीष्ट । करूत । यदा किएक दीने में गूल नहीं दीता । संपू .सर्थे किया-सरिपीट । स्वतिष्ट । यहां किश्व स होने ने गुण होता है। प्रदेश क्यों किया-अकार्थीत्। यहां विक्की किश्व न दीने में सकी, (७।२।१) में होती है ॥ १२ ॥

१८२-तम् ने परे लिए निष् बिन बन विकास बर है होते हैं विषय में । मृत्योष्ट । संगंबीष्ट । समान्य । समान्य । सम में किरण पहली ज्ञातिक सोप (६।४।३०) वे की भाषा है ह ११४

१८६ ज्ञास्परेयद् कियम में बन् कामु के वर्र विकृतिन क्षम् १।

प०-हनः ५ । १ सिच् १ । १ अनु०-नित्त् । आस्मनेपदेषु ॥ । स्०-यास्मनेपदेषु इनः पदः सिच्हिदद्दभवनि । आहतः । आह्मनेषद्वप्रसन्ताम् । हमते । सिन्धरणं लिङ्जिटलर्पणुचरमः सिनेवानुवर्चनितः । आस्मनेषद्वप्रसण रार्पिनुवर्चने । इह परस्पेपदे वणदेशो निल्यः ॥ १४ ॥

१०४-समी शन्धने शृश्या पश्चिमः १ । १ गम्धने ७ : १ अनु०-वित् । सिच् : आसनेपदेषु ॥

प्रकरणाः इति र गण्या जार आयुक्तातः । स्वति आस्तरस्य । प्रदा- गार्थनात्रस्यते सुच्यकेकेने वस्त्राप्यव्यक्तिस्वस्तात् वरस्ये ज्युर् । 1 दे । ११७) गाप्पनमयस्याचे परावयस्याचित्तरस्यस् । धानुनासनेकार्धरः वास्त्रम वर्षकेने ॥

सूत्राः - नाभने औं बर्नभानाह ययः परः सिष् निट्डभनितः । उदायतः । उ पाताम् । उदायसः । सिष्ः किरकादनुनासिक्नोषः । आटेर ययश्नहस्याः नेपदम् । मन्पनिति किम्-उदार्थस्य पादम् । सक्वैक्त्येअपि समुद्राहर्याः स-प्राम्पद्रस्यस्मनेपद्रमिति ॥

१०५-धिभाषोषयमने ॥१६॥

प०-विभाषा १ । १ जपयमने ७ । १ अनु०-पयः । तिच् । दित् । आस्ति निवदेषु ॥ स । आरहणताम् । आरहणतः । यहां सिव् के। कित् मान के अनुनासिक्लोध

18: १४ में हो जाता है: लिए जिन् की जनुष्टीत जातां थी जतएय निर् मित्रीत में निर्मेषिर मिन् का पहला दिया कि निम में जातां मुनों में दिन् में ही जनुष्टीत हो: जातामेषद को जनुष्टीत भी जाते में लिये है दक हन् मान हो प्रश्मेषद में बच जादेगा निम्म होता है दम में बहा कि द का प्रदो-मान हों है: १४ म १४४-मध्मेन (दूबरे के दोश कहते) जाये में क्यांगान यम् चानु से परे कि क् मान होता है जातानेयह विश्व में उन्हांका : ब्यादि में विश्व कराने से क्यां मिक्स जीप (६ १४ ) १४) होता है । क्यायोगद (१ २ १ वर) में क्यांगा है। मान सहस्य सो क्या-स्वाध्येत्वस्त्व । क्यादि में विश्व का होने में क्याना-मेक कोप नहीं होता है। क्यायोगदन । क्या में क्यायोग स्वाध काल से क्या काल से क्या में

पूर कहा है पालु घन आधु में जनमेन्यस में भी ( क्यून १ व व का क्षेत्र से काक । साम्प्रोचर होगा है व १४ व १४४-एयमन करों में बरोबान बार भागु है वहें कियू दिवलप का के कियू सृत्राः-इकसमीपादल परी क्षलादी लिङ्सिची किर्ता भिरसीष्ट्र । सुरसीष्ट्र । अभिच । अबुद्ध । इक्ष किम्-यदीष्ट । अयष्ट् । किम्-असाचीत् । इला किम्-चेपीष्ट । अवेष्ट । क्षल् किम्-यपिपीष्ट लिङ्सिचाविति किम्-देश । द्वेच्यति ॥ ११ ॥

१०१-उम्र ग १२ ॥

प०-वः ४ । १ च । अनु०-तिहस्तिवी । अत् । हित्र ॥ स्०-चवर्णान्तात्सी अन्तात्री लिङ्सिवी क्रिती भवत कृषीष्ट । अकृत ।अल्किष्-वस्पिष्ट । अवस्ष्टि । कर्ने कृति

१०२-वा गमः ॥ १३॥

प०-वर अ०। गमः ४११ अनु०-लिङ्सियी। अल् । सिन् । स सूत्रा०-गमः परी अलाग्दीलिङ्सियी किनी वर भरत आस्पनेयो सीष्ट्र । सर्गसीष्ट्र । सम्मत् । सम्पर्दत ॥ ११ ॥

# १०३-हनः सिच् ॥१८॥

न हुआ। आत्मने बद् पहण वधों किया-सरासीतः । यहां अविन्य पर मुन्ने आत्मानम (६ । १ । १८) में होता है । हम् पहण वधों विष सर्वेष्ट । यहां जिल्लान होने ने मुखारेंग होता है । क्रम् परण वधों निर्देश । स्वतिह । यहां भी विष्य न होने में गुवारेंग होता है। परक वधीं किया-हुए। होव्यति। सहा मुद्द मुद्द को कियन न हों को हुनारेंग होना है न ११ न

११२ - ज्यामील ने परे अप्यादि जिल्लाम् जिल्लाह होते हैं। दिनव में १ वर्गीष्ट १ अक्टमा सहां जिल्ला होने ने मुख्य मही होना । १ वर्षा जिला-विर्वाट १ अवस्ति । यहा जिल्ला होने ने मुख्योगा है। यदच वर्गी जिल्ला-जावानी । यहा जिल्ला जिल्ला होने ने क्ली

१००-नम् वे यो निष्ठ् निष्ठ् निष्ठ विष्ठ् विष्ठ वे व्हानि है जिपम में १ योगरीज १ मीनीय १ जमान १ सम्मोदन १ दन में विष्ठ म जुनादिक कोण ( दे १ स १ ६० ) में ही जाना है त ११ त १८६ कामोरीक् निष्ठ में समुजातु निष्ठों विष्ठु विन् वस्तु न्या

प०-इनः ४ ः १ सिच १ । १ अनु०-सित् । व्यात्पनेपदेषु ॥ म्०-धात्मनेपदेषु इनः परः सिन्हिद्द्यनित । भाइन । भारतानाम् ।

।हमत । मिन्यहणं लिट्निहत्वर्षभूत्राम सिनेयानुवर्षेनेति । आत्मनेपद्ग्रहण परार्थमनुबर्तने । इह परस्मेपदे बचादेशो नित्यः ॥ १४ ॥

१०१-यमी गन्धने ॥१५॥

पर-यमः ५ । १ गरधने ७ । १ बानु०-किन् । सिन् । बारमनेपटेप ॥ पदा०-गाधने=गाध्यते सुच्यतेऽनेन बस्तगान्धश्रदनेश्त्यस्मात् वस्तां हय्यू र । रे । ११७) गुरुपनवत्र सचनं परावयस्याविष्तरणाम् । धानुनामनेकार्धश्वात्तम विवेशंते ॥

स्या०-गाधनेऽर्थे वर्षवानाइ वयः परः सिष् किद्दहमनति । उदापत । उ-।यसाताम् । उदायसन । सिमः किरवादनुन।सिक्लोपः । आटा यमानात्या-स्तेपदम् । गम्धनद्वति किम्-बदायंक्त पादम् । सक्तविक्त्वेऽपि समुदाहरुयो य-रिश्रम्यद्रस्यात्मनेपद्यति ॥

१०५-विभाषोपयमने ॥१६॥

प०-विभाषा १। १ उपयमने ७ । १ अनु०-यमः । सिच् । दित् । था-मनेपदेष ध

त । चाहसाताम् । चाहसत । यहा तिष् के कित् मान के जनुनामिक्ल'प । ४ । ६७ है हो जाता है । जिह निष्की अनुवृत्ति वाली वी वत्रवृत्त लिह ी नियमि के लियेफिर नियुक्ता यहण किया कि शिव वे खगले सुक्षों में विश् ी ही अनुविभ हो। आसमेपद की अनुवृत्ति भी आगे के लिये है प्रम हम् तान का परश्मेवर में बध कार्या नित्य दोता है इस ने वहां किर का प्रधी-बल नहीं है ॥ १४ ॥

१८४-गम्भन (दृष्टे के दीय कहने) वर्ष में वर्तवान यम् पातु से परे विक् केल होता है कालकेवद विवय में । बदायत । ब्रह्मादि में किरवमानि के अनु-गासिक कीप (६ : ४ : 20) हैं। ला है : आतानेपद (१ : ३ : वट) में होता है। स्थम प्रतृष्ण क्यों किया-सदार्थशनपाद्ध् । ब्रह्मादि में किश्व स छाने से खनुना-्रमेक कीप नहीं होता है। काहीयमहनः। मूच में जकमेंक यम पातु से खास-पद कहा है परातु यह धातु वे चकर्मकपल में भी ( बमु० १ ) ३ । ७४) सूत्र १०४-उपयान अर्थ में बर्तनान यम धानु से घरे विच् विकत्य करने कित कारमनेपद् होता है ॥ १४ म .

log

पदा०-उपयनने≃उपपम्यने स्वीक्रियतेऽनेन तदुपयमनं वैराहिकगण्डिश्खा सत्राव-उपयमने वर्चमानाटु यमः परः सिच् विमापा ि वर् रामस्सीतामपायतः । उपार्थस्त वा । उपायमः स्वकरणङ्खातमनेपरम् ॥ १६ ।

१०६-स्याच्योरिच्च ॥१०॥

प०-स्थाप्तोः ६ । २ इत १ । १ च । अनु०-सिच् । कित् । पदा०-स्थाब्बोः=स्थाब युव तौ तयोः ।

सुत्रा०-निष्टतेर्धुसंधकाच्च परः सिच् किद्नयोरिकारथानादेशे .. रमनेपर्पु । उपाध्यिन । उपाध्यिपाताम् । उपास्थिपतः । श्रदितः अपितः <sup>३</sup>

मा०-इच्चकस्यतकारेच्वं दीर्घामामृहतेऽपिसः !ं

छनन्तरेप्लुतोमाम् –स्प्लुतरचविपयेस्मृतः ॥१३॥ <sup>.</sup> १०७-न क्ता सेट्ट ॥१८॥

पः – न छ । वस्या १ । १ सेंट् १ । १ अनु० किन् । पदा०-सेट्=इटा सा६ वर्षमानः । सुत्रा-सेंद्र बन्दर किया गयति । देविस्ता । सेंदित्ता । सेंडिति किष्

षस्या किम्-निष्टशैतिः । निकृत्वितिः ॥ भा०-नरेडितिकृतेऽकिस्यै निष्ठायामयधारगान्।

ज्ञावकान्त्रवरीक्षायां सनिकल्यहर्णायदुः॥

क्ष हैं ता है आफाने नद में । सिवाह जनव से स्थीकार की स्पयमन करी स्वायतः। त्रपार्थनतः। यष्टां किश्व यतः ही क्षत्रनाशिक मीय (६१४ । 🕫 होता है। कीर ( तपान १ । ६ । ४६ ) ने बामानेपद होता है ह 👫

१३६-च्या और पुर्वश्रक धानुवी विषेत्र किन्यन् होता है इस दे। इदारामाद्य होना है आमनेवह में | द्याखित । अदिन । में इकारार्द्रभ चानु में वरे निष् का किन वन मानि के रक्ष निषंध ( १% होता देश १० व

१८०-४ द के विति वर्षभान बनार जिल्लाही हरना है। देशिया। बुक्य दि प्रयोगी में बन्दा प्रव्याय का ककिन् लागि हुवाईश होता है। कदन वर्षी विका- निवर्दीतिः । बदो निव् लिन् प्रत्यय के। सानि प्रद इत्त्र्वंकित्स्नियोगेन रेखंतुल्यंबुधीवनि । यस्यर्थेकिद्तीदेशा–स्त्रिगृहीतिःप्रयोजनम् ॥९८॥ १८८-निष्ठा शोट्स्विदिमिदिह्विदिषुपः ॥१९॥

-निद्धाः १ । १ श्रीद्राचित्रितिहिस्तिदिषुपाः ४ । १ अनु०-सेदः । निद्धाः न ॥ पदा०-सीहीस्विदिभिदिस्तिहिस्त्रिपुपाः=सीह्य स्थिदिश्र मिदिश्र प्रद्यः समाद्यारसम्पत्ततः

स्वाः - शिहन्दिविदिविद्याः परस्तियिनद्या कत्य भगतः श्वितः । धनवातः । भरविद्वाः । भरविद्वनवातः । विद्वाः । विद्वाः । व्यद्वाः । व्यद्वाः । व्यद्वाः । व्यद्वाः । प्रविद्वाः । व्यद्वाः । प्रविद्वाः । व्यद्वाः । विद्वाः । व

१०६-मृपरिततिक्षायाम् ॥ २० ॥

पश्चम्यः धः १ तितिहायाम् ७ । १ कान्०-सेट्। निष्ठाः कित्रः नः। सूपाश्चम्यः परस्तेष्तिष्ठः कित्रः भवति तितिकायाम् ४ तिनिकः सदनव्। मृत्रः। वर्षितवान् । तिनिकार्यः कित्य-व्यवस्थिनं वायवव् ।। २० ॥

तिला बहते को कहते हैं । बदिनः : बदिलवान् । किन् का निरंत्र होने से किन निरंत्र महुता । नितिता चहता करो है-खबस्थिनम् । बहा निरंदा सर्व

िक्रिक मिथेथ मही होता है व १०८ व

पदा०-जगयनी-जगयम्यने स्त्रीक्रियतेज्ञीन तरुपयमनं वैगाहिकः ... सूत्रा०-जपयमने वर्तमानाड् यमः परः सिच् विमापाः ..., ५४० .... रापसरीतानपायतः । जपायस्त वाः । जगयमः स्वकरण्डलालनेवसम् ॥ १६ ।

१०६-स्याद्योरिच्च ॥१०॥

प०-स्याप्ताः ६ । २ इत् १ । १ च । अनु - सिच् । किन् । आयो ्रे पदा०-स्याप्ताः=स्याय पुत्र तो तगोः । सम्रा०-निष्ठतेर्थेलंडकाण्य परः सिच् किन्तयोरिकारयाणारेरो ...

स्मार-निष्निर्भेष्तंबकाण्यं परः सिन् कित्नपोधिकारयाणारेरो ... समनेपदेषु । उपाध्यिन । उपाध्यिपताम् । उपाध्यिपतः धित्त । प्राप्ति । भा०-इन्जकस्यतकारेस्यं दीर्घामामृहतेऽपिसः ।"

स्ननन्तरेप्लुतोमामू-त्प्लुतरचविषयेसमृतः ॥१<sup>०</sup>॥

१००-न स्हा सेट् ॥१८॥ पः-नजः । बत्या १ । १ सेट् १ । १ झतु० कित् । पदा०-नेट-कटा सह पर्यमानः ।

मुमा-सेद बन्दा किन्न भवति । दैविस्सा । सीवित्सा । सीविति किम् बस्सा किम्-निवृद्दीतिः । निकृचितिः ॥

भाण्-नरेडितिकृतेऽकित्त्वे निष्ठायामयधारणात् । ज्ञापकाक्षपरोक्षायां रानिभल्ग्रह्णंयिदः॥

मृत् होता है जालने अहं में ६ विश्वाह बतय के शीकार देश मृत्यमन **वर्ष** स्थायन । प्रधारंगन । यहां किश्व पता में ज्ञानुनानिक लोच ( ई । प्र । स

होता है। बीर (ज्यार १०६० १) में जास्पनेयद होता है। हाँ १९६८-च्या बीर युजेशक पालुकी है परे निभू किन्दन् होता . इस हा बुडारामाहिए होता है जामनेयद में त्यास्थित । अदिन !

से इंडरराट्ट्रा चामू में पर निष्का किन् वन् मानि के नुस निरेप (१) होता है ० १० व १३०-सूट से महिन वर्णनाम मन्ता जिल्लाही होता है। देविया।

१८०-इन् वे बहित वर्णनाम क्या लिल् सही होता है। देशिया। " इन्यदि अवासी में बन्दा अस्यव की छल्जिल मानि तुनादेश होता है। सदय वरी विवा- निवहीतिः। वर्षा लिल् लिल् अस्य के स्मानि

इरवंकित्संनियोगेन रेशातल्यंस्थीयनि । चस्वर्थंकिद्तीदेशा-चिग्रहीतिःप्रयोजनम् ॥१८॥ १०८-निष्ठा शीर्ह्स्विदिमिदिहिवदिघृपः ॥१९॥ -निष्ठा १ १ शोड्स्बिदिमिदिचित्रदिष्ट्या ४ । १ अनु०-सेट् । कित् । न ॥ पदा०-शीर्म्यिदिमिदिन्विदिष्टपः=शीर्च स्थिदिथ मिदिश न्विदिश पृट्य

समाहारस्त्रस्पात् ॥ स्त्राः-शीद्स्थिदिमिदिस्विदिष्टपः परस्सेविनष्ठा किस भारत । श्यतः । पंतर्वातु । मश्वेदितः । मस्वेदितवान् । मेदितः । मेदितवान् । स्वेदितः । स्वे-।बान् । प्रचरितः । प्रचर्भिनवान् ।संद् किस्-स्विष्यः । स्विद्ययान् । शीकोऽनु-विदेशी पहलुद्निष्टस्वर्थः । शेरियतः । शेरियतवानः । स्विदिविदि स्विविधः गहितरचैति निद्वायामिट्यनियेणे विभाषामावादिकर्मेखेगेरिति पानिक्षेटि कि-वतिपेषा ॥१६ ॥

१०६-मृपरित्ततिक्षायाम् ॥ २० ॥ पः - घपः धः १ तितिकायाम् ७ । १ अन्० - सेद्। निष्ठा । किन् । न ।। सूचा :- मृप: परस्से ग्निष्ठः किम भवति तितिकापाम् । तिनिका सहनम्। र्षतः । मर्थितरान् । तितिकार्यां किम्-अपमृपितं वाक्यम् ॥ २० ॥

मंप्रसारण (६१९१६) और निकृषितिः । बदां कुछु हे नकार का कीय (६१४१६४) सा दे। मेद् प्रदण प्रमलिये दें कि करका। यहा गुण नहीं होसा ॥ १७ ॥ १०८-शोह स्थिति, मिति, श्विदि, धृव इन धानुषों से परे सेट् निष्ठा कित् ीं होता है। श्रवितः। अधिकवाम्। इत्यादि में कित् निदेध में गुहादेश का है। मेद् प्रदेश वर्षों किया-स्थितः। इत्यादि में कित होने से गुणादेश (हुआ । श्रीह का अनुबन्ध के काथ निर्देश यहलुक् की नियुक्ति के लिये हैं। ा-श्रीहियतः । बायादि में धेद् किछा थी किल अंचक होता है खिदादिकी ( चार । ७ । २ । १६ ) बद् का प्रतिचेध होने घर वासिक (७ । २ । १३) से होने घर किश्व प्रतिचेध होता है ॥

्री १०८-स्य पातु से परे मेह निष्ठा कित नहीं शीता है तिनिता अर्थ में । तिसा सदमे की कहते हैं। गर्थितः । मर्पितवान् । कित् का निरेध दोने में का किरेप व हुआ। सितिसा घडव क्यों दे-वयस्थितम्। वटा निध्या वर्ष

किश्य मियेच नहीं दोता है ॥ १०९ ॥

११०-उदुपघाद्वावादिकर्मग्रीरन्यतरस्याम् ॥ २१ ॥ प०-उद्वषघाद्र थ । ? माबादिकर्मणाः ७ । २ अभ्यतस्याम्

धनुः –संद्। निष्ठा । कित्। म ।

पद्रः-उदुप्यात्=बदुप्या यस्यं तस्मात्। भाषादिकर्मणोः≔भावधादिक्री

भावादिकपैछी तये। ॥ स्त्रा०-जदुषधातपरी भावपदिकर्मणोर्वर्धमानस्त्रंण् निष्टा महायः किम .... तरस्याम् । कार्यण्युत्तौ मथमत्ताणक्वांतरादिकर्म । युतितमनेन । योतितमनेन । तितः । मधोतितः । उद्वपधात् किम्-निस्तितमनेन । भाव।दिकर्मणोरितिः रुचितं कार्पापलम् । सेट् किम् मभुक्तकोदनः । इह कस्मान भवति गुपितः । तवान् । जनुषधान्छपः । शुव्विकर्खंत्रय एवेष्यते । इति भाष्यम् । भाषया तत्र सिद्धम् ॥

१११-पूड: वस्वा च ॥ २२ ॥ प०-पृष्टः प्र । १ । यस्या १ । १ च । अने ० – से ट्रानिष्ठा। किर्

११०-एकार जिल की उपचा दी उन में परे शाब श्रीर छ।दि वर्मे भौगाम नेट निष्ठा प्रत्यय विकर्ष करके किस् बत् नहीं होता है। फ चारक्म में को प्रथम सत्त में करना है तन की आदि कर्स कहते हैं। 🛒 द्योतिनम् । यहा चुनदंभी धातु ने भाव में का (३ । ३ । ११४) प्रत्यम ही धन की किएव विरुव्ध होने संचारिक गुंच होता है। ब्रश्नुतिहा। प्रश्नोति स्राद्दि कमें में श्लिमः मानि के पालिक गुण होता है। ततुपंच प्रवण वधी ति जिलिनमनेन । यहा किन् का नियंध कहीं हीता है । भाषानि कार्र प्रह्मा है-दिनम्-शृष्ट्र कर्म में विधान किये हुए पत्र प्रत्यय की किश्व निधेश। होता है। मेर् घरण क्यों किया-प्रमुक्त थीरका। यहां छादि कर्रा है। क्रवादि निष्ठा के किश्व का निर्यय नहीं शीता है :

लायद-नृथितः । गृथिनवाम् । यहा विश्व नियेश वयो सही होता है' सर अपू-निकरक बाकी की दलारीयण धानु है जाड़ी में किएव मिदेश हुएड है। क्षत्रकाम विभाषा मामने में निष्ट है ॥

रम्-बूड बायु वे वरे हेट् निष्टा कीर बल्या किल् कहीं होते हैं। वर्ति े किएक मिक्स मानि के गुराईश होता है म

सुत्राः--पूरः परस्सेण्निष्टा वत्त्वा च किन्न भवति । पवितः । पवितवान् ॥ प्रदेश किमर्थे न पश्चाचेदिति सिद्धेः । भारद्वात्रीयाः पठन्ति∽नित्यमकिश्व-ं योः । वस्वाग्रहरणुक्तरार्थम् । कथम्-विभाषामध्ये च ये विध्यस्ते नित्या भः ≀ इति भाष्यम् ॥ २२ ॥

सञ्चल्यासमम् ॥ १ । २ ॥

११२-नोपधात्धकान्ताद्वा ॥ २३ ॥

-नोषपात् प्रा १ थफान्तात् प्राशः वाद्य**ः । अनु०-चेट्। यत्वाः कित्**।न । पदाव-मोपपात्=नः उपपा यस्य तस्मात् । षश पत्र ती यफी अन्तशान्त-। थकावन्त्री यस्य तस्मात् ॥

स् भाव-नकारोपधास्थकान्तन्दातोः परस्सेट्वन्तम्स्ययः किट्वा न भवति । प्र-र<sup>ो</sup> प्रन्थिस्या । गुफिल्या । गुक्किस्या । नोपघात् किम्-रेफित्या । थकान्तात् -संसित्वा ॥ २३ ॥

११३-विव्यिलुङ्युत्तरच ॥ २८ ॥ प०-विश्वलुष्टस्युतः ४। १। च २०० । अनु०-सेट् । वस्या । कित् । न ।

पदा०-विश्वयं सुश्चिधं ऋष्वेषां समाहारस्नस्मात् ।

सुत्राः — योजनुष्टनपृतः परः सेट्यत्या किन्दद्दा स अवति । यञ्चित्त्या । य भाष्यः – म कत्या देद् भूत्र वेषत्वा को कित् निष्धे चिन्न दे विर वत्या प्रदाः किया-इस अंग्र में भारद्वाजीय जावामें बढते हैं कि-बढादि वस्ता निष्ठा की त्रव निरय दोता है। वरवा घट्य अगले मूबी के लिये किया है। किस हेतु र त्य मिरप हैं-दी विभागकों के बीव जी विधि मुख करते थे निश्य होते हैं ॥ दर १६२-मकारीयथ याना काला थानु थे परे वेट् बल्याप्रस्यय किल विकत्य ह ि होताहै। चवित्वा । चन्यत्वा । इत्यादि में बैकल्पिक किंतु नियेध होने हैं ने0ई। ४। २४) से पक्ष में नकार लोप होता है। कीयच चहुए वर्षों किया-(स्वा । यदां (भ वश्वा वेट्) ने निश्य किश्व निषेध क्षी कर गुवादेश होता है

ालाह प्रमुख क्यों किया-स्त्रंतिस्ता । यहां (न क्त्या केंद्र् ) वे किरव निये। निकें स लीय नहीं होता है ॥ २३ ॥ ११६-व्यष्टि, लुद्धि, मात इन धातुओं से परे सेट् शरवा विकल्प करिके वि म हो। ब्रह्मिखा, प्रकिरवा। इस्वादि में कित्यल में मलीय हीजाता है। खी सीत (बूत में पढा हुआ) चातु दे वस से देयद् (११९१८) से हाता है। इस र

करूप पश (६१९६६) से यह चदाहरका है। अधितरवा : स्रतिस्था । किस्त विकर

चित्या। लुञ्जिस्या । लुचित्या । ऋतिस्साँ श्री धातुस्तत ऋतेरीयिटितीयस् तस्य चिकल्यपञ्चाददाहियते । ऋतित्या । अतिस्ता । सेट् किम्-वासा॥ :

## ११४-द्विमृषिकृशेः कारयपस्य ॥ २५ ॥

प॰-दिपिष्टिपिक्टरोः ४। १ कास्यपस्य ६ । १ आनु० सेट् । वस्ता । सूत्रा॰-सुष्पादिभ्यः परसोट्स्या किंद्र वा भवति कायपस्य मने । हाँ तर्षिस्या । सुपिस्या । सर्पिस्या । कृतिस्या । कर्शिस्या । कास्यपद्यस्य हेर वेस्येव हि वस्तेने ॥ २५ ॥

११५-रलोब्युपधाहुलादेः सँख्र ॥ २६ ॥

प०-रत्तः भा १ व्युष्णात् भा १ इतादैः भा १ सम् १ । १ व । बातु०-सेट् । बरका । किन् । वा ॥

पदा०--व्युषभात्=त्रथ दथ वी ता उपथे यस्य तस्मात् । इलादेः=स्त

दिपस्य तस्मान है

मूचाः— ह्लाटेटपुंपभादनानादातोः परस्मेट् यस्त सँध या रिप्तम् पुनित्या । योनित्या । दिद्यनियने । दियोनियने । लिसित्या । लेसित्या ।

में पातिकपुण होजाता है। गेर्ट् ग्रहण वर्गेकिया -वदस्या यहां परता की सानि के वक्ष्मुपानु का जलीय होजाना है।

११४-मृदि, मृदि, स्मा बन धानुकी में वरे मेद बरवा विकाय करिये कि हारि काउपन करकार्य के समये । सुदिश्यः । मधिश्यः । बस्यदि में क्षित्र व मुख डीजानः है । काउपय धरुम करवान के निधे हैं। विकाय में। एवँ । जाना ही है काश्य

श्री-इमादि प्रकाशिवधार्कशीवधारकमा आगु है यह भेट्यामा और सम्बित्त विकाय कर्ष होने हैं। श्रीतिन्या श्रीतिन्या श्रसादि प्रधानि में हैं। श्रीतिन्या श्रिक्त हिंदी हैं। हैं। इस्कूष समें हिंदा-दिवन्या श्रह्मादि में निन्यिक्त का (११३१६) में निर्धेष है। हर् सेना है। स्पूष्णान कर्षा कहा-विनित्या। विविधिते शबशं निन्यिक्त हो येव हिंदर नुवाहित कर्ष कहा-विनित्या। विविधिते शबशं निन्यिक्त । स्वाधित्या। इ विविधित कर्मादि हुना है। इस्मादि यहल वर्षी विधा-भुवाबा। स्वाधित क्रिया क्षेत्र कर्मा क्षेत्र हो। इस्मादि व्यक्त वर्षी विधा-भुवाबा। स्वाधित क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या हो। है। सुमूलिया। स्वाधित क्ष्या हो। सिन्य क्ष्या क्ष्या है। सिन्य होना है। हर्मा ाबिपति । क्रितेबिपति ॥ रतः किम्-दैविच्या । द्रिदेविपति । व्युपपान् किम्-पेथा । विश्वनिषते । हतादेशिति किम्—पपिथा । पपिपिपति ॥ सेट् किम्-स्वा । पुभुक्ते ॥ रह् ॥ १९६—ऊकासोऽभारवदीर्घरसासः ॥ २० ॥

पः—जकाराजनार अदावर जुतः ॥ २० ॥ पः—जकाराः १ । १ अव् १ । १ इस्वदीर्घकुतः १ । १ संज्ञासत्रम् ॥

पदा०—ऊकालः=३२प करन कर्शन या वो कालः । हस्तरीर्पेहुतः=हूं-१रष दीर्परच युक्तरच ॥ सर्वे। हस्द्री पिभापेकवद्यवतीरपेकसं, पुरस्तं सीवम् ॥ सृषा०—उ, क, ७ ३ हर्श्वकालीऽच् क्रमेख ह्म्यरीर्पयुत्तसंद्री भवति ।

कालो ट्र्सः । ६षि । मपु । जकालो दीर्घः । गाँरो । कुमारी । उक्कालः तः।देवदचक् ।कालप्ररूपं परिमाखार्यम् ।दीर्घत्रवयोक्ष्टस्वकाः माभूत् । मलूत् । म्वाश्रमस्तुक्त् भवति । अज्ञ्ञस्यां संयोगनिक्ष्यर्थम् ।शस्य । अवस्युदायनिक्ष्यर्थे —तित्रवच्यत्रम् । पदान्तोद्वेति याचिकस्तुद् च ॥ २७ ॥

#### ११०-छाचछ ॥ २८ ॥

प॰—श्रवः ६ । १ च श्र० । श्रानु॰ श्रव् । ट्रस्यदीर्घद्वतः । परिभाषेवतः । सूमा॰-ट्रस्यदीर्घटुतराष्ट्रीयेणीयगमोऽच् श्रवत्तव स्थाने भवति । श्रातिरि । रानितु । ष्यचः किस्—सुवाक् ब्राक्षयकुत्तवः । हतो या पूत् । चीराने । श्रूयते ।

यहां ( है। १ । ४६ ) ने वैकल्पिक मुक्त कहीं होता है ॥ ६० ॥ ११८—हस्पद्मित शब्दों ने विभीयमान कब् खब् ही के स्थान में होता

हैं। स्रतिरि । स्रतिषु । यहाँ (१।१।६२) से ह्रद्रादेश है।साई। सन्यद्रत क्यों किया-मुद्राक् प्राह्मस्कुरुष्यु । यदाँ हल् की द्रस्य नहीं हेता है। चीयते । द्रुपते । यहांदीर्थ (७ । ४ । २४) से हैन्सा है । सिद्यते । यहादल्दादीर्थ चित्ता। लुझिस्ता। लुचित्ता। ऋतिनसाँको चनुस्तत ऋनेरीयटिनीयङ् तस्य विजन्यपन्नउद्गोहस्ति। ऋतित्ता। ऋतिताः। सेट् किम्-वस्ता॥ २४

१११-तृपिमृपिट्टशेः कारयपस्य ॥ २५ ॥

प०-तृषिमृषिकृत्रीः ४। १ काश्ययस्य ६ । १ अनु० सेट् । स्वा । स्व सुत्रा०-तृष्याद्दिश्यः परसीट्वस्या किट् वा मवित काश्ययस्य मने । त्रीत्रम तृषिस्या । मृषिस्या । मृषिस्या । कृतिस्या । क्रिशिस्या । कार्यप्यक्षणं संगत्र वेरपेव हि युनेने ॥ ১५ ॥

११५-रलोव्युपघाहुलाहै: सँग्र ॥ २६ ॥

प०-रलः ४ । १ व्युषघात् ४ । १ इलादेः ४ । १ सन् १ । १ च क्रः क्रानु०-सेट्। बस्को । कित् । चा॥

ू पदा०—ब्युषघात्=त्रेश इय वी तौ उपचे यस्य तस्मात् । इलादेः=रन्

दिर्यस्य तस्मान् ग

सूत्रा० - इलाइन्यु पपाइलन्नाइग्लोः परस्मेट् बद्धा सङ्घ्रदा हिन्नती पुतित्वा । योतित्वा । दिद्यतिपते । दियोतिपते । लिखित्या । तैतित्वा । वि वे पालिकगुण होजाला है । वेट् यहण वर्षोकिया - यपस्वा यहां पावा को कि मानि के वञ्चुपानु का नलीय होजाता है ॥

११४-वृदि, सुंप, कृत्र इन घानुको से वरे नेट् बरवा विकत्त कारि कि. ताहै। काज्यप फाषायं के सतमें। तृदिश्वा । तार्थशा । इत्यादि में खकित तुल हो जाता है। काज्यप पहुच जनमान के लिये हैं। विकत्त तो पूर्वपूर्व

झाता ही है ग१९४॥

११५- हतादि उकारोवच इकारोवच रकता थातु से वरे सेट्वश्वा और में सन् कित विकस्य करके होते हैं। युतित्या। द्वीतित्या। इत्यादि प्रियोगों में निश् पत्त में गुरा गिपेण जीर खिल्श्व में गुच विचान खादि कार्य होते हैं। रन् वर्ष वर्षों किया-देवित्या। इत्यादि में नित्यांकत का (११२१६) से निर्वेध होतर दे होता दे। युवधान क्यों कहा-चितित्या। विविधित्ये। यहां निर्वेश होतर पेचे देश्वर गुचार्य्य होता दे। हमात्र प्रत्या वर्षों किया निर्वेश गुचार्य्य होता है। हमादि प्रत्य वर्षों किया-पुरत्या। यहां कि वरत्रा क्ये पत्रानिक गुचा होता है। स्वृत्य वर्षों किया-पुरत्या। यहां के वरत्रा की कियन मानिक गुचा नहीं होता है। सुम्हता। यहां भी सन् को विवय (१। द। १०) में होकर गुन्त निर्वेश होता है। सुम्हता। यहां भी

भद्रानुधासम**म् ि ।** ६ ॥ लपति । लिलेखिपति ॥ रलः किम्-दैविखा । दिदैविपति । व्ययणान् किम्-ह्या । विवर्तिपते । इलादेरिति किम्-पृथिश्वा । पृथिपिपति ॥ सेट किम्-वर । युभुक्तने ।। २६ ॥ ११६-ऊकालीज्मुस्यदीर्धव्लुतः ॥ २० ॥ .प दीर्चरच प्रनरच II मर्चे। इन्द्रीर विभाषिकवड्मवनीस्येकस्त्रं, पुस्स्यं सीत्रम् II गुमार - इ. इ., उ ह इस्देवताली अच्च क्रमेश हम्बदीर्यप्रतमंती भवति । ाती दृश्या दिया मधु । जलाली दीर्थः । गाँरी । कुमानी । बहबाला : दिवदत्तक । कालग्रहर्णे परिवाणार्थम् । दीर्वप्रवयो ईश्वनदाः बाभव् । प्रलय । ।।भगरतुहन् भवति । व्यभ्वहणं संयोगनिहरपर्धम् । वरस्य । वारमगुटापनिहरपर्यं —तिन्द्रच्छवम् । पद्रानाद्वेति पास्त्रिस्तुर् स ॥ २७ ॥ ११०-घ्रचन्न ॥ २८ ॥ प॰--- प्रया ६ १ १ प शार । शानुः शायु । इतादीर्यप्तनः । विद्यापेयम् । सुमार-तृत्रदीर्यप्रतश्कीविधीयमानोऽण् काच्यव स्थाने भवति । कानिहि । नितु । अपना क्रिय्—सुवाक् बाह्यस्कृतन् । इत्तरे वा भृत् । चीपने । धृपने । ११६-७, छ, १६ दम एवगाधिक द्विगात्रिक विमाधिक स्वारी के श्रवार-सत्तप के बहुश करनारण दलय किल अभू का हो शह सामू असमे हुन्द ही पै ण संद्रक होता है। दकाल्ट्रण—द्धि । तथ् । ककालदीर्य-गीरी । वसारी । क्षानपुत-देवदत्तः । यहा कानयहत्त परिवाल के लिये है । होर्थपृत की हु-भंधा महीं होती। सनः-प्रजूष। यहा दृष्टाकय नुद्रः (६ । १ । ४१) वे लही हो । है। प्रमुपदत संगोननियनिक निर्मे है। इन में प्रश्य । यदा (मृप्) के थीग भी कहें द मान्ना की लेक्ट एवनाका साजि के एक्टाव्यय तुम् कटी है। ना । सम् घटल कष्ममुद्दाय की निवृत्ति के निवि की है एक ध-तिनः बद्धप्रम् । हो ( ६ १ १ ६६ ) में बील जियक मुक्त महीं हेरता है स देव स राद-प्रदर्शियान शब्दों ने विधीयनाम ऋष् ऋष् ही के बदान में हाना । स्रतिति । स्रतिनु । वहां (१ । १ । ६८) में प्रवादेश द्वारा है । सन्दान त्वां क्रिया-मुक्षाक् प्राक्तवपुण्य । यहां एक् क्षा प्रस्त करी हेला है । कांक्ल । (यो र दर्श होसे (का का देश) में हे मा है। मिहाने र यह हम केर होने शक्त्रागमनम् । १ । २ ॥

चित्वा। लुश्चित्वा । लचित्वा । शृतिन्सीश्चे घातस्तत ऋतेरीप्रदितीपर् तस्य विकल्पपत्तउदाहियते । ऋतित्वा । ऋतिंखा । सेट् किम्-वस्ता॥ २

१११-तृपिमृपिह्योः कावयपस्य ॥ २५ ॥

प॰-सृषिमृषिकृशेः ५। १ कारमपस्य ६ । १ अन् ० सेट्। बता ।

स्पार-तृत्यादिभ्यः परस्ते द्वत्वा किंद् वा भवति काव्यपस्य मने । 🗘 तर्पित्वा । मुपित्वा । मर्थित्वा । कशित्वा । कशित्वा ।

वेश्येव हि वर्त्तने ॥ २५ ॥ ११५-रलोव्यपघाद्वलादेः सँह्य ॥ २६ ॥

प०-रत्तः ४ । १ व्युपधात् ४ । १ इलादेः ४ । १ सन् १ । १ व ह बानुं ० - सेंट्रं बल्को । किन् । वा II

पदा०--- व्युषभात्-चेश इस बी ती उपचे यस्य तस्मात् । इलाडेः=हत् दिर्यस्य तस्मात ग स्याः — इलादेव्यु पचादलन्नाउन्तेः परस्मेट् वस्ता सँध धा किइपर्व

युतिस्या । योतिस्था । दिञ्चनिपने । दियोनिपने । लिगिस्था । लैसिस्या । से पालिकगुण होजाता है। स्ट्यहण क्यों किया - वयस्या सहां सर्वा की

मानि के वश्रुषातु का नलीय होजाता है । ११४-एपि, सृषि, क्रम क्रम धातुको से परे मेट् बरवा विकाप करिके किए

ताहै। काप्रथम क्षाचार्य के मतमें । जुविश्वा । तपिश्वा । इत्यादि में क्रकिंद्र व गुण हो जाता है। काश्यम शहल मन्मान के लिये हैं। विवरूप तो पूर्वेगू द्याता ही है बश्शक

१९५-इलादि उकारीपध दकारीयथ रकल थातु में वरे मेंदुक्ता और सन् किस् विकरण करके होसे हैं। शुनित्या। द्योकित्या। इत्यादि प्रयोगी में शि यस में गुण कियेश और अक्रिक में गुण विधान आदि कार्य होते हैं। रुन् दा वर्षी किया-देवित्या । इत्यादि में नित्यकित का ((17195) में नियेश द्वाकर प् द्वाता है । स्युप्धान् वयों कहा-विशिष्टा । विविधियते । यहां नित्यकित् कार्

वेभ ट्रेस्टर ग्यादेश द्वाता है। इलादि यहण वर्षी किया- एविला। य क्रियतियेथ मानिके मुख दीता है। बेट्यहण वर्षेक्या-भुवस्या। यहां श्रामि बेरवा की किला मानिक गुज नहीं हीता है। युप्तति। यहां भी सम् की निर्

क्रिय (१ । २ । १०) में द्वीका युक्त निर्वेध द्वीता देवस्त

श्रदानुशासगम् । १ । ६ ॥

विपति । लिलेखिपति ॥ रलः किय्-दैविस्था । दिदेविपति । व्यपपात् किय्-रा। विवर्तिपते । इलादेरिति किम्—पपिश्वा । पपिपिपित ॥ सेद् किम्→ वा। युभूक्षते ॥ २६ ॥ ११६-जकालीउम्बरवदीर्घप्लुतः ॥ २० ॥

रच दीर्परच प्रतरच !। सर्वे। दुग्दीः विभापस्यदुगरतीरवेसस्यं, पुस्त्यं सीत्रम् ।। स्त्रा॰-उ, ऊ, उ ३ रश्येवंकालीऽच् क्रमेख द्रम्बदीर्घपृतसंती भगति । गलो हुस्यः । दथि । मधु । ऊकालो दीर्घः । गौरी । कुपारी । उश्कालः ः। देवदत्तः । कालप्रदृष्णं परिवात्तार्थम् । दीर्वयुगयोर्द्धस्वनंता वाभूत् । प्रलुय । बाक्षयस्तुहन् भवति । ज्ञन्यहर्णं सँयोगनिष्टस्यर्थम् । मरस्य । ज्ञनसमुद्रायनिष्टश्यर्थ —तितद्वच्छत्रम् । पद्भन्तादेति पास्तिसस्तुट् न ॥ २७ ॥

११०-प्रचन्न ॥ २८ ॥

पः -- अयः ६ । १ च अ० । अनुः अयु । ह्स्यदीर्धश्रतः । परिभाषेषम् । सुप्राः-तृत्वदीर्घन्नराव्यैर्विधीयमानोऽच् अवएव स्थाने भवति । प्रतिरि । तिनु । स्रचः किम्—सुवाक् ब्राह्मणकुलम् । इलोः मा भृत् । चीयते । श्रयते ।

११६-त, क, त्र इस एकतात्रिक द्विवात्रिक त्रिवात्रिक तकारों के त्रवहार-। समय के भट्टा करणारता रागय जिस अयुका हो बह राज् ऋमते सुख दी पै त रंचक होता है। दकामहुम्य-द्धि। मधु। ककासदीचें-मीरी। कुगारी। इशालमूत-दिवद्तः । यहा कामग्रहण परिनाण के लिये है । दीर्थमृत की ह-त्यमंद्रा महीं दीती। अतः – प्रमूय। यहां द्रम्यासय तुक् (६ । १ । ७१) से नहीं ही ता है। जब पहना संयोगनिष्णि के लिये है। इस से प्रश्च । यहां (स् पू) के संयोग की अहँ र मात्रा की लेकर एकमात्रा वानि के मुख्यात्रय तुक् गर्ही देशता

है। अभ्यद्वा अभ्यमुद्ध की मिय्ति के लिये भी है इन मे-तितद्व्य प्रमृ यहां (६।९। ४६) से वैकल्पिक तुक्त नहीं देशता है ॥ २०॥ ११८-हरुद्वीपेष्ट्रन शब्दों से विधीयमान अब् अब् ही के स्थान में होता है। प्रतिरि । प्रतिमु । यहां (१ । १ । ४=) से हस्वादेश होता है। प्रमृत्तृष वयो किया-सुवाक् झाहालकुक्षम् । यहाँ एल् का हस्स नहीं होता है । चीयते ।

म्रूपते । यहां दीर्थ ( ७ । ४ । ६४ ) में हेल्या है । सिद्यति । यहा हल् के दीर्थ

bg.

चिना।सुझिसाः।ल्पिनाः। शतिःसाँचे चकुस्ततं शतेरीपश्चिपः तस्य विहन्यपण्णस्योहपते। शतिःसाः। अधिसाः। सेर् सिन्नागः।॥३३

१९२-स्विमृपिकृशीः काश्यपस्य ॥ २५ ॥ पः-द्विमृषिकृशीः ४० १ काश्यपस्य ६ १ १ कत् १ सेर् १ पा भी।

न्याः – त्यादिभ्यः पश्योद्यन्यः हित् वा माति साम्यपस्य मर्थे । हित्ये त्याः – प्रतिस्था । मर्थित्या । कृष्टित्या । सर्शित्या । साम्यप्रस्थां स्था

बेग्पेड दि बर्गते । २५ ॥

११५-स्तोध्युषधातुलाहे. संश्च ॥ २५॥ वर-स्तः ४० रस्वयात् ४० स्तारे ४० स्तर् १० वर्षः

कर्नुक-सेट क्ष्यत्यक्त किस् क्ष्यत्य । प्रदेशक स्पूर्वकात त्रक्ष इस्र सी सी ध्रयथे सक्स तम्मास् । इतारे प्राणी

tras

स्वतः — इ.स. १९ वाशकास्यातः व्यवस्य वस्या सीम् वा विद्या<sup>ति</sup> स्<sup>रम्भा</sup> साम्बन्धः १९ वाशकास्य वस्यात्मान् । स्वतिस्था । स्वीतस्य । स्वीतस्था ।

के बार्ग माम्याक बार करता है। ए प्रतान कर एक पर अवस्था वसूत्र वसूत्र की विश

स कि के बहुत्रपान का संशोध बोगाना है।

रान्त स्पृति वृद्धि कृत्य कृत्य व्यापका स्व वर्ग स्टब्स्या विकास कृति स्थिति । स्व देशकात्रपण व्यापकार्य कास्त्रस्य स्वत्याः स्वतित्याः स्वतित्याः स्वत्यानि से क्षातिस्य सर्वे सुक्ष दिक्षणाः देशक व्यापः सदस्य सरस्यतः स्वतित्यः विकासस्य स्वतिस्वति

!बियनि । किलेखिपति ॥ रतः किष्-देविष्या । दिदेविषति । व्युपपात् किष्-वैरग । विवर्शियने । इतादेरिति किष्-—पविष्वा । पथिपिपति ॥ सेट् किष्-स्वा । युग्तते ॥ २६ ॥

११६-ऊकालीउभूस्वदीर्घण्तुतः ॥ २० ॥

पर—कराताः १ । १ काच् १ । १ हरवदीर्पयुताः १ । १ संतास्वस्य ।। पदा०—कराताः=वरच करच करच यः व वा साताः । हरवदीर्पयुताः=हूं इत्य दीर्परव युनरच ॥ सर्गे इत्था विभाषेकत्युमकतिर्यक्षतः, पुरस्य सीत्यः॥ ॥ स्वा०—उ. क. व ३ हरवेलालीऽय् स्वरेण हम्बदीर्पयुत्तसी। भवति । काली हस्तः । दिण । मणु । ककालो दीर्पः । गारी । कुमारी । व ३काला।

काली रूस्तः । द्रष्यि । मणु । जकाली दीर्यः । गाँसी । कुपारी । उक्काला १:।देवद्रष्यः ।कालप्ररूपं परिमाखार्थम् ।दोर्यमृतयोक्ष्यस्वका माभूत् । प्रतृत्य । जाभ्यम्तुद्रद्रभवति । क्षमृषरुणं संयोगनिष्टरपर्यम् । मरस्य । क्षस्सुदायनिष्टरपर्य

—तिनवच्छमम् । पदान्ताहेति पाचित्रस्तुङ् म ॥ २७॥

#### १९७-अच्छा ॥ २८ ॥

प०—ज्ञायः ६ । १ प छा० । जानू० ज्ञाप् । इस्त्र्यीयेवृतः । पित्भाषेयम् ।
सृषाः - ट्राव्यीयेवृत्तरः विधोधमानीऽच् चाचत्व स्थाने भवति । ज्ञातिर ।
तिनु । ज्ञापः तिम् —सुवाक् मास्यणकुलम् । इस्तो मा भूत् । चीगते । अ्यने ।
११६-अ, क. न३ वण एकमाधिक हिमाजिक विमाचिक एकरों के उपवार१ वमाय के कट्टार रूपमाणिक प्रमाचिक हिमाजिक विमाचिक एकरों के उपवार१ वमाय के कट्टार रूपमाणिक प्रमाचिक प्रमाचिक को हुन्स् होये ।
११ वाक्ष्म होता १ । एका काल्याच्य प्रसाच के लिये है । दोधेवृत को हुन्स्
११ वाक्षा महीं होती । ज्ञान-मन्त्रण । यहां द्राष्टा व्याव पुत् (६ । १ । ४१) वे नहीं हो 
११ वाक्ष्म प्रदत्त संयोगिक विकास हो । विकास स्वाव प्रदा (वृ । १) विवास को अहे १ भावा को लेकर एकमावा नामिक हिम्साच्या प्रमु मार्टी होता ।
१ । ज्ञाच प्रदत्त व्यावा को लेकर एकमावा नामिक हिम्साच्या प्रमु मार्टी होता ।
१ । ज्ञाच प्रदत्त व्यावा को निवासिक कियो भी है वन्न चै-तितरप्रवास ।
पहुं (६ । १ । ६६) विकासिक हुन्य नहीं होता है ॥ २० व

११६- मूल्यीपीन गर्दो से विधीयमान सन् वन् हो के स्वात में होता है। स्रतिरि । सतितु । यहां (१ । १ । ४२) से ह्लादेश होता है। स्वप्दर वर्षों किया-मूनाक् माहायुक्ष्य । यहां हन् के क्रस्त नहीं होता है। बीयते । मूपते । यहां दीर्ष (७ । ४ । ४४) में होता है। किसते । यहां दन के दीर्थ

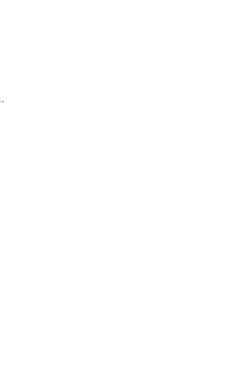

सुषा०-नीचैरवलभ्यमानोऽजनुदाससँहो भवति । समाने स्याने नीचमार्गे निष्पन्नोऽजनुदाक्तपर्यं लक्ते । हिरवयगर्यः ॥

क भाषामी दारुएयम्णुवा खस्येरयुक्वीकराणि श्रष्ट्रस्य । अन्ववसर्गी मा-र्वपुरता स्वस्येति नीचैःकरशिख शब्दस्य ॥१० समानेमकमहति वक्तव्यम् ।इति मार्च्य

१२०-समाहारः स्वरितः ॥ ३१ ॥

प०-समाहारः १ । १ स्वरितः १ । १ सन्०~सन् । सदासः।सनुदासः॥

पदाव-समाद्वार:=समाद्वियते चदाचानुदाचै। यस्यिविति। अधिरारण पत्र ।

गप्रयोदघोदाचत्वानुदाचत्वर्थमा गृथेते । संज्ञामुबम् ॥

पुरि - उदासत्वानुदासत्व पर्यद्वयसहितोऽच् स्वरितसंक्षेत्र भवति । स । कर्ण व्यस् ॥ १२१-तस्यादितउदात्तमहं हरवम् ॥ ३२ ॥

हरपयगर्भः । यहां छिरण्य क्षीर गर्भे शब्द के कताम में कशासास्तरेदास ( हा-

१२६) मे होता वीखे वर्णवानस्तर (६ । १ । १४८) कीर सदातर ( कमुदासतर अ बहुत ही जाता है । देश

े १६०-वदःस्थान कीर बमुद्रस्थन सहित की खब् कह स्टब्स र इन्ह है।ता । हा। यहां ((१९ १९८५) हे स्वरित हुन्ना । कर्तव्यव् । यहा वी स्वरित हुन्ना १३६०

े १२१- यस स्टरित के ब्यादि में कहेंगाका यहान कीर परिशिष्ट कमुपान मनी चाडिये। लेवे-इतः यहां वाधीनावा कादि में उदान शेव व्यनुदास है। ग्या । यहां कर्तुनाका ठटाच धीय शेढ़नाका कनुदास है। साव्यक्षाः यहां (बार

त यात्र ६ १ १ ११३) ने भरतेन वार्य में सुनस्परित होना है। यहां भी कहेंबाबा राच चीर शेव शर्थसात्रा जनुदाच हैं।

🕂 षायाची भाषायां भिष्यष्टः । हात्रवयं लाग्य हास्त्रतः ७ स्थाः । जनुना र स दिश्य संवृत्तता । क्षण्वेःस्वाद्धि बाद्युवय ॥ काश्यवसर्गो नावादा विकिस्ता । सा-में स्थास्य सुद्ता दिनन्त्रता । कस्ता कास्य बहसा कवटव्येति भीवीकारिक श्र-स्य ॥ शक्ष प्रदेशी वर्षी अस्ति विति शक्ष वः स्वाम मुक्ति ते महस्य में - एव स्वि मन्त्रादिके स्थाने सत्त्वाधाशायको सार्धभावे किम्पन्नीरम् स्ट्रानीरमानावे प्यक्रीम् अनुदासी अवति । एवकुकिवित्यतेनीवर्वनाशी क्रक्ति मार्वेशिटमे-.

े प्रशासनमधिनश्वात्रार्थं विशेषा ह प्रशादिवह विशेषहति व

दीर्धः । अनुःकिम्—भियते । देवद्त्तः । युतः । अन् किम्—प्रानिनीःश् तकारस्य मा भृत् ॥ २८॥ .

इह कस्माक्ष अवसि-चौः। पन्थाः। सः। इति संज्ञयाः विधाने नियकः ये संझया विभीयन्ते तेषु लियमः। किं वक्तव्यमेतत् । नहि-कथमन् श्यमानं गंस्की श्रजिति हि वर्त्तते तत्रवमिसंबन्धः करिय्यते । श्रचोऽज्यवति हस्वी दीर्घः दुक्तने भाव्यमानः । इति भाष्ये ॥ २८ ॥

११८-उच्चैरदात्तः ॥ २९ ॥ पर-जर्चैः ग्र०। उदासः १। १। श्रानु० श्रव्। संहास्प्रम् ॥

सुमा०-बच्चैरपलभ्यमानोऽजुदात्तसंह्यो भवति । उच्चैरिति े संक्षिती विशेषसम्। समादिभागसहितेषु स्थानेपूर्धभागे 🛴 लभते । ये । के । ते । उदात्तप्रदेशाषायुदात्तं श्रेस्वेगाद्यः ॥ २६ ॥

११६-नीचैरमुदात्तः॥ ३०॥

प०~नीचैः अश्रा अनुदात्तः १ । १ अनश्र अच् । संज्ञास्त्रस्

नर्धो देशता है। देशदत्तर । यहां (८।२। ८४) से सूत हेशता है। अन् यहच क्वे किया-अभिकीश्त । यहां तकार की अस नहीं होता है ।

माध्यः - स्टीः। पत्थाः। सः। इत में छच्का नियम नमी नहीं होता है। ना-इस्य दीर्थ मृत वन कंचा शक्ष्में से की अब् विधान किया नामें वह मा के ही स्थानमें हो। क्या यह कहने थोग्य है । सब्दें । स्वर कैसे ! कहे किना

लाना जाता है। अन् यह अनुवर्शशान है एवं के विषय में यह साक्ष्म ि कादना कि हुए दी चें मृत बादीं से की अन् विधान किया नामें बहु अन् .

ु के स्वान, में शोशा है ॥ स्व ॥ ११८- उपचलर में एवलावमान प्राप्त है।ता की श्रव् वह उदास संसक्ष होता है। राज्येः । यह यह स्थानहत्त्वत्रपत्र का बहारे वाला अंका का विशेषक है।

द्रश्यादि मात बंहित की स्थान नम के सुध्ये भाग में निध्यम की अभू अह क दान धर्म का बाह्य होता है | ये के बे हि । इस में ब्रातिपदिकास सदास और कन्दाल जम्बे एकादेश की (एका० द । २ । ४ ) में सदाल होता है । स्टाप

प्रदेश-बाह्यदार द्रायादि हैं ॥ २९ a

११८-भीषले भाग में स्वाध्यमान की कब् बह अनुदास संबद्ध होता है। क्रमान स्थानमें भी के भाग में को टायक कर्य कह कमुद्दात धर्म की मार दीता है। यथ्यानुमासनस् । १ । १ ॥ ५० भूमाने स्थाने नीचमाने निपासीऽअनुदासस्त्री भवति । समाने स्थाने नीचमाने निपासीऽअनुदासस्त्री भवति ।

क आयामो दारुष्यमणुता स्वर्थस्य प्रश्नेत्रराणि शब्दस्य । अन्वत्रसर्गो मा-देवमुक्ता सस्येति नीचःकराणि शब्दस्य ॥१॥ समानेपक्रमद्वि वक्तव्यम् । इति भाव्ये

#### १२०-समाहारः स्वरितः ॥ ३१ ॥

प०-समारासः १ । १ स्वरितः १ । १ अनु०-अन् । उदानः। यनुदानः॥ पदा०-समारासः=समाहियेते उदाचानुदानः यस्मिनितिः अभिकरस्य सन् । सामस्योदन्योदनसम्बद्धान्तसम्बद्धाः स्वरोते । स्वर्धान्यम् ॥ स्वरोऽ-उदानस्वानुदानस्वर्भोद्धयसदितोऽस् स्वरितसहिः भवति । सः। कर्मव्यम् ॥

१२१-सस्यादितंबदात्तमहं हस्यम् ॥ ३२ ॥

हिरचयनभैः । यहां हिरचय क्रीर मनै शब्द के बधाय में बमासानोदान (।-ग्रेस्स) में होता चीब बच्चेनामस्टर (६ | १ । १४८) क्रीर सहातर ( चनुदासतर १ । १ । ४०) में दोजाता है व ३० ॥

े १६०-वदात्तपम कीर कमुदात्तपम कदित को कब् वद शरित हेडक होता है। हा यहाँ (६१९ १९८५) वे शरित हुका। कर्सकम् । यहां भी खरित हुका। ३१०

्रश्-चम कारित के आदि विश्व केशाचा वदाना कीर वरिधिष्ट कनुरास मामी वाविषे । सिम् का वहां काणी मामा कादि सेंबदास शेव कनुदास है। व्या । यहां क्ष्मांका बदायां शेव बेड्यामा कनुदास है। वाश्ववव् । यहां (का पित साठ । २ । १८३) हे भावेस कावें सेंझुत्तरादित होता है। यहां भी कहुँसाचा देशा और येव हाईसाका कनुदास हैं।

के सामानी शानाओं शिवहः। हाहरचे स्वस्य देशस्य स्थाना सम्मा स्वा स्वा स्व स्वा । कर्षीकराधि वाद्यम ॥ स्वावकरों भागायों विक्ता। कर्षीकराधि वाद्यम ॥ स्वावकरों भागायों विक्ता। सार्वेष कराय प्रदूषा विकास । स्वा विकास वाद्यों भीषेकरादि प्रविद्या । स्वा वाद्या वाद्या

पश्चनस्य ६ १ १ क्यादिनः काश्च उदासम् १ (१) अर्डक्रप्यम् ६ १ (४ पदा०-तरप=पूर्वोक्तस्य स्वरितस्य । बादिनः=ब्राह्मवित । अईहस्तम्बर

स्यस्यार्दम् । परिमापेयम् ॥ स्वा • - नस्य स्वरिनस्यादावद्भाषीद्ग्हा परिशिष्टानुद्रामाविज्या ।यगः इः

थाईपात्रीद्रानार्द्रमात्रानुद्रस्ता। कस्यः । थाईपात्रीद्रस्ता । श्रिया सार्वेकमात्रानुता-चा । माणवक ३ माणवक । आईमाबीदाना परिशिष्टे साईदिमाने अनुहाते ह ह्रस्वादिभेदेन-अः इ. व. च एवां वर्णानां प्रत्येक्तमपूर्व्यभेदा भवति । तया हिन्द्रश्रेवीदासः । इत्यानुदानः । इत्यप्यत्तिः । दीर्योदासः । दीर्यानुदासः द्वीर्यस्वरितः । प्रतीद्गतः । प्रताऽनुहातः । प्रतन्वरितः । अनुनासिकानुनानि फभेदेनाष्ट्रादश• जनगरस्पैचाँ च डाइश द्वादगैचँ ॥ ३२ ॥

१२२-एकप्रुति द्ररात् संयुट्टी ॥३३॥

प०-एक युति १ । १ दूरात् ४ । १ संयुद्धी ७ । ९ ६ पदा०-एकथ्रुति-एका श्रुतिर्पस्य तत् । दरात्=विम्हण्टात् । संयुद्धी=मं धोषने ॥ नचेह पारिमापिकी संबुद्धिर्धवने ।

ह्रसदीपेयुत स्ट्राच अनुदास स्वरित श्रीर बातुनाविक निरमुनाविक भेद मे छ। इ. इ. फा इन वर्षी में एक एक के अठारदर भेद होते हैं। जैने प्रमा छकार हस्रोदास, इस्रानुदास, इस्व्यस्ति, दीर्घोदास, दीर्घानुदास, दीर्घसित सुनीदास, मुतानुदास, प्रतस्त्ररित, बेडी धनुनासिक के बाय नव मेद और हैं काते हैं। अनः वह मिनकर जठारह भेद है।जाते हैं। इसी प्रकार इकाराह थर्लों के घटारह घटारह मेद होते हैं। भूवर्ल के बारह मेद और ए ऐ की में इन के भी बारह बारह भेद हीते हैं ॥ ३५ व

१२२-हर से संवीधन ( पुकारने ) में जी बावय वह एकब्रुटि होता है। धदात्तामुदात्तस्वरित इन का विमाग केविना की उत्तारत है प्रमुक्ती एकपुरि कहते हैं। प्राप्तक भी माणवक देवद्त्त ३ । यहां-जागच्छ भी माणवक देवद्री इस प्रकार दराशानुदासस्यरित इम का खलग र उच्चारस चाहिये पर एक मुति होने में निर्देद सम्बारण होता है। दूर में ग्रहण क्यों किया-जागव्य मी माणत्या यहां एक्युति नहीं होती है किन्तु ( गति: ६ १ २ । ४९ ) जा के

<sup>· 🕂</sup> नृत्रर्शस दीर्घो न मिला तं द्वाद्या भैद्माचतते ॥ अन्द्यतराणां हृद्या न सन्ति तारविवि द्वादेशवधेदानि ॥ इति शिक्षामुत्रेषु ॥

म्बार-द्रास्त्वोषमे यद्भयं कर्कमृति भवति । उदाचानुदासस्विता-गर्दिभागेनोधारयभेकनुनिः। कामन्त्र भोषास्त्रकः देवदच ३। द्रादिति किम् मागन्त मो मास्त्रका सहशा

१२६-यहाकर्मग्रयज्ञयन्यूट्यसामसु ॥१४॥ पः-पहस्तिति ७ । १ प्रण्याह्तसामसु ७ । ६ प्रमृत-प्रसृति ॥ परा०-यहर्मणि-यहरूप कर्म यवस्थित् । क्षत्रपृष्ट्साग्रसु-अवध स्यू-

र्तार्च साम च तानि तेषु न ।।

सुषार-करण्यूरस्सामवित्यसकर्त्यचेकम्निभैवति । म्रानिम्ब्रां हिवः
कृत्रः । इत्यादि । भक्तमीण किष्-पादमाम गायुर-म्रानिम् द्वांदिवः कृत्याः वाट्याः
मायुर हम्-ममानिवर्षाव्यक्ति । अय्युर्द्धादिव्यं कृत्यः वाट्याः वाट्याः
मावारस्त्रम् विष्युद्धानाः वेषद्वनुद्धानाः । असामान् किस्-यावयविशोगीतपत्तामानि ॥ एश्विभं सम्ब्राह्यः इत्याः भक्तमुत्तौ गीतेरथाव्यविशोगीतः
रस्तामानि ॥ एश्विभं सम्ब्राह्यः व्यवस्थान

श-कर्यस्ताम् मः । ॥। मः। कः। वपद्कारः १०१ स्तृतः यक्षत्रेखि। एकमृति । पदा०-वर्षस्ताम्=वदाचतरः । वपद्कारः=वीपद् । वपद्कारक्ष्येन यी-पराज्ये लक्ष्यते ।।

देशल, मध्यभिद्ध की नियात (८ ११ रद) कर वदाण से यरे खतुरास नान है ज्यंदित (८) १९ १९) न्यद-खतुरास केलाभी-नद्शाक यरे खबत (११ २ १४०) भी-न्यादर से परे-माग्यक-जामित्रत की नियात कर (८ ११ १९) से एक क्रियास नान्ते कराति (१ १२१६) से हैंग्ली है वक्त करीं का ययात्रम उनकारण देशत है व ६६ व भीने है वक्त करीं का ययात्रम उनकारण देशत है व ६६ व भीने है वक्त करीं का ययात्रम उनकारण देशत है व ६६ व भीने हुंद्र क्षान क्षान करात्रम स्थान क्षान क्षान क्षान क्षान है व्यक्त मिन्द्र होंद्र अनुसन् र स्थान क्षान्य स्थान क्षान क्षान क्षान स्थान में एक-हों एक होति होनी हैं। स्थान क्षान स्थान क्षान क्षान करानी करा विश्वान

देति में हैं। अपनेस् काधारण याठ में पूर्वोक्तमम्म के ट्यामादि स्वर्धे कर ठ-रेवारत यदावस् हेता है। जय में निषेप वर्धे किया-ममानेश श्रवादि सम्बे से निपंसे यदीक्तस्रोपवारणहेताहै। म्यूड्सों में निषेप वर्धे हैं वज्रवसे में बोलट केकार पटसे होने हैं उन में कोई वहास है कोई अनुदास है कम सा स्वा- शस्त्रात्यासनस् । १ । २ ॥

स्त्राः-यहकर्पणि वीपद्शब्दवदाचतरो वा भवत्येकतिश्रुवी । सोपस्पाने वीहिश्वाश्यद् । सोमस्याग्नेवीहिश् बीअपद् ॥

१२५-विभाषा छन्टसि ॥३६॥

प०-विभाषा अर्व । इन्द्रिस ७ । २ अन्य-एकथ्रति ॥

सुत्रा०-हन्दिस विभागकश्रुतिर्धवति पत्ते ( यथास्वरम् ) इपेत्वोज्जेता यवस्य देवी वः सविता मार्पयतः । इपेखोर्जिस्या वायवस्य देवी वः सवितामा तुः। इत्यादि । वेति मकते विमापाग्रहणं यक्षकर्मणीत्यस्य निरूपर्यम् । तेन स्नाः

यकालेऽपि पात्तिकेकश्रुतिर्भवति । व्यवस्थितविमापेयमितिकवित्रविषेपं व्यवस्था रे म्त्राणां निश्यं त्रेस्वर्षे ब्राह्मणनाक्यानां नित्यमेकश्रुतिरिति ॥३६॥

१२६-न सुब्रह्मरायायां स्वरितस्य तुदात्तः ॥३०॥ -प०-न था। सुब्रह्मस्यायाम् ७ । १ स्वरितस्य ६ । १ त थाः। उद

१ । १ अनु०-एकधृति ॥ पदाः-सुब्रह्मस्यायाम्=शोभनं ब्रह्म सुब्रह्म तस्मिन् साध्यी तस्याम् ॥

सन्त्राव-यहकर्मिण्य विभाषाह्यन्दसीति च माप्तावेकपुतिः मतिषिध्यते ॥ बत् दश्यारण हो। साम में नियेश वर्धी किया-कारी से जी विशेषणान गांधे ह

हैं वे साम कटाते हैं-ए३विष्यंत्र इत्यादि सामगान यथील सरमा साहिये वर्षो यहां एक्युति होने में गान का जनाय है। शांवे ध

१२४-यचकमें में कीपट् शब्द क्षत्यका हदःक होता है विकल्प में हुन्हें। में प्रमुति है। में नरपा० इत्यादि में दोगों वहा होते हैं मे ३५ म

१२५-यश्वरमें ने कायत श्वारपायकालिक वेदीवनारत है एकपूर्ति विर में डेर्सी है। यसानार में यथा प्राप्ताना है। है। ह्येत्वीक इत्यादि मध्यी च्याच्याय (नित्यिक) बाट में दोशों यस द्वेति हैं ऋषांत् ययावत स्त्ररीच्चारब था एच्यति ने पाट द्वाता है। कोई कहते हैं यहां विभाषा प्रकृत व्यवस्थित व्यवन्या का निये हुए है इस में बेद्माओं में बधीता स्वरीपनार्य और मार्प

बाबयों में नित्य युक्तपुनि है।सी है ब १२(-नुप्रकारका 🛘 एक्युति न हे। किलु स्वरित के। सदान हे। । यह<sup>करे</sup> रपन्यस्य रुगवासम् । विवाद। इन्हें ब इनमें ब्रायन एकपृति का ब्रतियेष वि

चाता है-

सुब्रह्मप्पा नाम निगदः । क्ष्मुब्रह्मप्पे श्रीम्द्रामध्य । इतिब्रह्मामध्य । मेपानिः वेर्वेद पराप्यस्य मेने गारावरक्रिन्द्रस्थ्यायेनार । कौशिक्रब्राह्मस्य गीवगमुनाछ । सन्द्रसामामस्य मयवत् !॥ स्वसावित्यन्तः । तस्यिवेव निगदे मथपान्तस्यम्तद्रयः

मुप्रस्वयामध्य निगद् है। मुप्रहारयोद्धः इत्यादि ॥ वाट-हवी मुप्रहालपः निगद् में प्रयमास्त की प्रानोद्दान होता है। यार्थी यनते । यहां डिनट ( ६।

क्ष्यं मुम्रह्मएयो३षु । हायीकारस्थित्रवरेश ( ६ । १ '। ६८५ ) दवस्थित.' स्योदाको विधीयते । क्षम्य बत्यमायन्त्रिश ( ६ । १ । १९८ ) द्युदाकासमितीकार टरामा १ द्र रायम्य वत्रवेरवरेका (६ १ ९ १५८) मुद्दासार्व सम्पीदामाग्यदस्य स्वरित्रचं (द । प्र । ६६ ) प्राप्तं सस्यात्रीदासी विधीवते सती हावध्यदासी । जा-गवह । कत्राकारः प्रकृतिखरेत (६ । ए । ४०) वदाकः । अवस्थित निवातस्वरेता (६ १ १ । २८) सुदासी सधीर्वहत्व्यक्षीदासारवरस्य स्वरितरवं माम तस्यीदासी विधीयते सन्वन्द्रावच्छेत्यत्र बस्यारवदासाःचरीतमुदासः । हरिवस्रागच्छ । सन्ना-मन्त्रितासुदासेन इकारण्यानाः प्रवेदिवेत्रवेत्वरेकानुदासस्यवेदासार्नुदासस्य श्चरिते कते वदासी विधीयते । भागक्येत्यम युवयदाकाशमकारायुदासी । एवम-त्रावि चत्यार दशकाः खेवमनुदृश्तम् । मेधातियेरिति यस्मले पराष्ट्रगण्युता-वैन[ २/११२ ] परश्याकृष् । सत्ते सेधातियसैपेति संग्रह्म सकसस्यानन्त्रिता ह्युदानार्थ रने चाह्रत्यस्य वस्ये स्वरेदा कतानुदानका स्वरितः प्राप्त सद्दानी विश्रीयते तेन मेथे-ति हानुदाको थिएमनुदानम् । एउण्डयस्य सेने । इत्यवावि व्यवप्रयस्येति पराङ्गय-इनावेन मेनेश्रत्यासन्त्रितस्याङ्गव् । अवाव्यावन्वितासुदासेन वृश्यदयासुदास-स्यं धरस्य पकारस्य वार्येश्यरेकानुदाक्तव्यं तस्यीयाकादमुदृश्यास्येति प्राप्तस्य स्त्र-रितस्योदात्ती विधीयते तेन द्वायुराशी शिष्टवमुदाशम् । गैरायस्कन्दिममापि मान्बद्द्वायुराती शिष्टममुदासम् । प्रहल्यायै लार । प्रवासि तथेन पगङ्गवद्गाया-दिना द्वायुरासी शिष्टमनुदासम् । कोशिक झास्तव । क्रव सर्वस्थामिश्रतस्थायु-द्राताचीन कावित्यश्योद्दातालं शीत्यश्य स्ववितीद्दातत्त्वमेवं द्वाबुदाती शिष्टममुद्दान त्तम् । एवं गीतमगुवाचेत्वात्रात्वामस्थितस्याद्युदास्तर्थं पास्य स्वरितोदाभाषा विति क्षासुदासीः शिष्टमनुदृश्यास् । श्वान्युत्यामाण्यक सचवन् । सत्र प्रया श्राद (६।१।१८०) सदाकाः । जन्यामित्यामि (३।६। ८९) स्यस्यान्तीदाश्वस्यम् । भागक्केत्यत्र माध्ववृद्धानुद्दाकी । भारत्यो।मुद्दाक्तः । सचवित्यत्र बद्दान्परस्याम-नियतस्य सर्वानुदाः (८ । १ । १८) चारवस् ॥

त्तो भवति गार्ग्येर यजते ॥ अमुर्यस्यन्तः । षष्ट्यन्तस्यापि भाग्वत् । दान्नेः निरा यजते ॥ स्यान्तस्यीभीतमं च । चाद्ग्तस्तेन द्वावृद्यत्तौ । गार्ग्यस्य पिता यत्रने । वा नामधेषस्य । स्यान्तस्य नामधेयस्ये,चममन्तं चीदाशं या भवति। देवरणा पिता यजते ॥३७॥

## १२९-देवब्रह्मणोरन्ददात्तः ॥३८॥

प०-देवब्रह्मणोः ६ । २ अनुदात्तः १ । १ अनु०-सुब्रह्मएपायाम् । स्ररितस्य ह पदा०-देवब्रह्मखोः≔देवश्र ब्रह्म च से तयीः ॥

स्वार-स्वत्रहारपायां देवब्रहाखोरमुदात्तो भवति ॥

देवब्रह्मणोरामश्त्रितायदाचे शिष्टस्य वर्ग्यस्वरेखग्तुद्गतैऽनुदात्तस्वरितरः नुदासी विधीयते ॥३८॥

१२=-स्वरितारसंहितायामनुदात्तानाम् ॥३९॥ प=-स्वरितात् ४ । १ संहितायाम् ७ । १ अनुद्रत्तानाम् ६ । ३ ॥ पदाः-अनुदात्तानाम्-अनुदात्तस्यच, अनुटात्तयांश्च, अनुदात्तानां च हेपार् स्वाः-स्वरिताश्यरेषां संहितायामन्दात्तानामेकश्रीतर्भवित ।

१। (८०) से मार्थ्य शब्द की कायुद्ध नाम है तम 🗟। जलोदास होता है गार्म से परे पजते, तिष्टल का निचातस्वर (८११ १८) हो जाता है । व क्रफायपा में बहुयना की शन्तीदात्त हो । दासेः विता यजते । बहां मी दांडि शब्द (४ । १ । ८४) इज् अत्ययाना हीने से (६ ।१ ।१८०) से बाह्यदाना होता है क्षा अमोदात्त हुआ। ॥ स्याना बध्यन्त का तथोत्तन ( अस्त का सभीय ) वी कम दीवीं उद्दश्त द्वीते हैं। इस से-वार्त्यस्य विता बनते। यहा वर्षे,स्य, दी ह द्रात हुए । स्यान नामवायक का तथी तम कीर अन्त दीनों विकरण से दर्ग ष्टीते हैं। देवदत्तरम विमा यजते। यहा देवदत्त शब्द के। कत्तोदात्त (() र। १% में प्राप्त है दस का द्योजम भीर शक्त दोनों चदान होते हैं ॥ ३७॥

१२०-मुत्रहासा निगद् में देव और प्रहानु शबद के कारित के प्रानृत्ति होता है । देवा झहाल बागच्छन । यहा देव झहान शहरी की जामन्त्रितापु दाश शेष का कार्यकार में अनुदात कीर काह्युदान में पर कनुदान है। की .. द्वीता एक का अनुदास विधान किया है ॥ ३८ व

१२८-मारित में वरे मेहिना में अनुदार्ती का एक पृति होती है। इर्प में? ' ऋगोर्ग्ड प्रमृत्वे नकार के कवार (a s म s १४६) हे होते योचे सर्गः शाक्षमुशासमध् । १३२॥

58

पञ्चरातं रिष्ट्रस्पानुहातालं विभीवते । हेनि श्वरितस्तहिनन् परे ककारस् त्रसमं भवति ॥ ४० ॥ १३०--ध्यपुस्तसुकारस् आस्ययाः ॥ ४१ ॥

ाम हर में जनुदान जब के जमार के एकाईस होता है वह (८ : १ र १) के इसरित (८ । १ ) के इसरित (८ । १ । १ र १) के इसरित (८ । १ । १ ) के इसरित (८ । १ । १ । १ ) के इसरित (८ । १ । १ । १ ) के इसरित (८ । १ । १ । १ ) के इसरित है । कायवा में मा उदास है इस के वा जम्मुदास के इसरित होकर स्वरित के परे कृत्रांगों के एकमुति होती है । १८ ॥ १९ वर्ष के जायवात जम्मुदान होता है एक्मुति होती है । १८ ॥ १० वर्ष के जायवात जम्मुदान होता है । १९ ११ ११ हर है । १९ वर्ष के व्यवस्था प्रकार (१ । १९ ११ ) करात है । १९ वर्ष के वर्ष है कायवात जम्मुदान (१ ) करात है । १९ ११ हर है वर्ष कायवात (१ ) करात है । अवस्था करा के जम्मुदान ही कार है । इस मह काया (१ ) के वर्ष है कर होता है । अवस्था करात के जम्मुदान हो वाले है । अवस्था करात वाले करात करात करात है । अवस्था करात करात करात है । अवस्था करात वाले करात है । अवस्था करात करात करात है । अवस्था करात करात करात है । अवस्था करात करात करात है । अवस्था करात है । अवस्था करात करात है । अवस्था करात है । अवस्था करात करात है । अवस्था करात है । अवस्था करात है । अवस्था करात है । अवस्था करात करात है । अवस्था करात है । अवस्था करात करात है । अवस्था करात है । अवस्था

१ । १८४ ) मे हे बुक्त के वह का को कम्प्रासमय होता है स ४० व

<sup>८५</sup> ं शब्दानुंशासनस् । १ । ५ ॥

चो मर्बात गार्कोः यजते ॥ अनुत्येत्यन्तः । पष्ट्यन्तस्यापि मात्रत् । दान्नैः नित्र यजते ॥ स्यान्तस्योधोत्तमं च । चादन्तस्तिन द्वाचुदान्तां । गार्गस्य पित यजने ॥ वा नामचेत्रस्य । स्यान्तस्य नामचेयस्ये चममन्ते चोदान्तं वा मर्वात । देवर्णस्य वितर यजते ॥३७॥

## १२७-देवब्रह्मगोरनुददात्तः ॥३८॥

प०-देवब्रहाणोः ६ । २ श्रनुदात्तः १ । १ श्रनु०-सुब्रहारपापाम् । स्रतिहर ।

- पदा०-देवब्रह्मणोः=देवश्च ब्रह्म च ते तयोः ॥

· स्त्रा०-सुब्रह्मएयायां देवब्रह्मणोरनुदाची मनति ॥

· देवब्रह्मणोरामिन्त्रताणुदाचे शिष्टस्य वर्ण्यस्वरेणानुदाचेशनुदाचस्तरितरः

नुदाची विधीयते॥३=॥

१२२-स्वरितारसंहितायामनुदात्तानाम् ॥३६॥ पर-स्वरितन् ४। १ संहितायाम् ७०१ बनुदात्तानाम् ६ । ३॥

पदाः-जनुदातानाम्=अनुदात्तरयत् अनुदात्तराम् वर्तेशाः स्वरः-स्वरितास्वरेषां संहितायामनुदात्तानामेकश्रृतिमेवति ।

१ १ (४०) में साम्ये धवर के काधुदाच प्राप्त छै उन का जातीदाल होता है गाय में घर यंगते, तिहम्त की मिणतस्यर (६ १ १ १ २०) हो लाता है गी प्रमुक्त की समीदान हो। इस्ते ध्वता धनते । बहां भी दार्थि धवर (६ १ १ १९०) वन प्रमुक्त होता व स्वाप्त को समीदान होने से (६ १ १ १९०) वन प्रमुक्त होता व से कमीदान हुआ । बचाना बद्दाना का न्योत्ता ( कात का कमीदा) की कमादान होते हैं । इस निर्माणविद्य विनाय प्रमुक्त प्रदेश, दी । इस निर्माणविद्य विनाय प्रमुक्त प्रदेश, दी । इस नुष्ट क्यान नामवाच्य का वयोत्ता कीत कम्म दोनें (कस्त्र से स्वर्ष होता है) हो हैं । इस से स्वर्ण कीत कम्म दोनें (कस्त्र से स्वर्ण होता वस्त्र से स्वर्ण होता क्यान से स्वर्ण होता क्यान से स्वर्ण होता है से स्वर्ण होता से स्वर्ण होता है से स्वर्ण होता से स्वर्ण होता से स्वर्ण होता है से स्वर्ण होता है से स्वर्ण होता होता है से स्वर्ण होता होता है से स्वर्ण होता होता है से स्वर्ण होता होता है से स्वर्ण होता है से से स्वर्ण होता है से स्वर्ण होता है से स्वर्ण होता है से स्वर्ण ह

१२०- मुजराया निषद में देव और करान् अध्य के शारित की जन्म होना दें। देवा जरान्य कालकता। यहाँ देव जरान्य शहरों की सामध्यतप्र इंग्लाधिक के वर्षान्य कालकता। यहाँ देव जरान् शहरों की सामध्यतप्र द'न भेव की वर्षान्य में कनुदास कीर जाद्यदाग में वर कनुदाग है। में स्वरित दोना तथ की कनुदास विधान किया है ॥ ३०॥

१४८-व्यति के वर्ष विकास में अनुदर्शी का एक्ष्मित होती है। वर्ष की ्र अनोदान बदम् के मकार के सकार (a । का कुक् कि होने वोडे जवा

रमेंने गट्नो ययुने सरस्वति । माण्यकः जटिलवाध्यापकः गमिष्यसि । इ-विरयन्त्रोदाको य इति विधानकालेऽनुदाकस्योदाकाश्वरस्य स्वरितस्यम् । गङ्गे-ामुत्रपश्चामन्धिता नियानावृति तेषां स्वरितान् परेषायेकशुनिर्भवनि । माणवक्तम-विषु मथमासरमायुदासं सनः परस्यानुदासस्य स्वरिनस्यं सस्मात् परेपामनुदान् वानामेकथतिर्भवति ॥३६॥

१२९-उदात्तस्यरितपरस्य सन्नतरः ॥२०॥

पः-वदासस्वरितपरस्य ६ । १ सम्रतरः १ । १ अनु०-अनुदासानाम् ॥ पदा०-उदात्तस्वरितपरस्य-उदात्तव स्वरितश्र ती पर्देश पर्देश ती । उदात्त-स्राप्ति परी पस्मानस्य । अनुदानानाम्=अनुदानस्य । सायानाधिकरययादै-करवयू ॥

गुवा०-उदात्तपरवय कारितपरवय चानुदात्तस्य शक्षतरो ( अनुदात्तनरो ) भरति । देवा गरतः पृक्षिमानशेऽयः। अत्र वा, रु,क्षि,पा,यदाशारशेषा वर्ण्यन्तरे-णानुद्राचान्त्रीयामृद्राचपराणायमृद्राचनरी विधीयने । अध्यापदा का व आजामन्त्रिक नगापुदानं शिष्टस्यानुदात्रस्यं विभीयते । कीति कारितस्त्रस्यिन् परे वकारस्यानुदाः चत्रसर्व भवति ॥ ४० ॥

#### १३०-प्रापृक्तएकाल् प्रत्ययः ॥ ११ ॥

रामा दृश् मि अनुदाना आयु के लागार थे। एकादेश होता है वह (८ । ६ । ६) थे। क्यां म है हुई क्रमीदात्त दर्भ दम दे में अमुदात्त ( द : १ : २१ ) के। स्वरित (८ १ ४ । ६६) से दुला कब से परे वहूँ कादि कमुदासी के एकमुति होती है । मासन्त में का स्ट्रांस है इस के सा समुद्राल के स्वरित होकर करित से परे कमुदार्ती। की एक्फुलि होती है ॥ ३९ ॥

१९१-इदात करक वा कारित परक अनुदास की करवाल कमुदान दीता 🗦 । देवाः । यहां वा (( ००० १६१) वदाल, कडलः- स ( ३०१०३) प्रकि-सामरा-क्ति (६०६११) स्रवा-चा (६११११४१) स्ट्रास है होय सम्य मार (( र १ । १४८) में अमुदान हैं एन में दशान जिल # वरे हैं एन की स-मुराम श्रीता है । आप्टान यहा कार्योग्वतासुदास (१ व १ व ११८ ) से स की पराण हो कर शिव कार्यास्तर के कनुमाल हो कारि है । क यह स्वरित । ई । 25 शब्दानुशासमम् ११ । ६ व

ची मदति गार्ग्वेर यभने ॥ अपुष्पेत्वन्तः । यष्ट्रयन्तरपावि भागन् । दाहेः लि यज्ञते ॥ स्यान्तर्यभ्यात्तमं च । चाद्रश्तस्तेन द्वायुदार्था । गगर्यस्य निगः सम्मे । वा नामचेदस्य । स्यान्तस्य नामध्यस्यत्वपमार्वे योदाशं वा भवति। देशसम्ब नियः यज्ञते ॥३७॥

१२७-देवब्रह्मखोरनुददात्तः ॥३८॥

प•-देवप्रचारोः ६ । २ जनुरागः १ । १ मनु•-सुबदारपापाम् । शरिका पदा॰-देरबचाणोः=देनभ बन्ध प ते तथीः ॥ मुत्राः-मुबद्धस्यायां देवब्रग्रसोर्ज्याको माति ॥

देरब्रच्छोरामन्त्रितायुदाचे शिष्ट्रस्य सम्बद्धिरानुद्रासीशनुद्रासार्थाश

नुराची विधीयने ॥३=॥ १२६-स्वरितारसंहितायामनुदासानाम् ॥६८॥

दः-शारितार् ४ । १ सोक्षिपयाम् ७ । र अनुहातानाम् ६ । र 🛚

वर्षा - अनुदानात्रम् - अनुदान्तरम् अनुदान्तराम् अनुदानात्री पर्नेवर्ष म्बर्भकोत्तरलारेष्ठी लेहिनायायनराचानायेहभतिभैदित ।

र र रूप है में मार्ग्य शब्द केर कार्युदान्त सहार है तन केर कर्तादान ही गंडी मार्क्त में परे 'सपते, नियान केंद्र नियासकार (६ । १ । ३६) हो। काला है <sup>ह</sup>ै

क्रमानक में बम्बन की क्रमोदाल हो। वाली विशा बक्त । यहां मी रावि सामद (द ) १ र राजे प्रान् प्रानायान्य होते में (६ र १ र १८०) में काश्युराच हीता में

वै कर्नादाच मुका र वन ना शहदान कर नहीत्तन ( कान कर अभीय ) मैं क्षा वर्ष वर्ष वर्ष की विकेश के का भी मार्गादन विवाद वर्षा वर्ष स्वीता, ही है बर्च बुद्ध व वर्षान्त नामवाक्ष्य का नार्वाच्यत बीत कला देश्यो विकास है ग्रह्म

के ते हैं। देवरपाय वितर बनता । बढ़ा देवदण हाव्य के। कलादाण (देव ४० देने म ब म है तब कर पर्शनमा बीर कम्म दीनी सर्थम होते हैं । इस ह इन्ट मुख्या पर जिल्ला में देव कोंग क्रमान अबद के कारिन की अन्ति ग में हैं है है देश क्षात्र में मार बहत । बक्ष देश क्षात्र शहरी की भागीजने हैं

द क रीय कर कार्यकार के अनुदान की र कारो दाल में यर अनुदान है। में अभीत बोपा तथ पर अनुदास रिवाम किया है 4 इंट ब र-द-स्था र के कर करिया में समुदार्गी का सुवस्थित होती है। दर्ग की

करण र पर बरन के अवन्त के अवरत (क क क र १५५ मुंद द्वीत वोन्द वर्गा

इमेमे गर्गे युम्ने सरस्वति । माण्यकः लिट्लकाध्यापकः त्रामिष्यसि । इ-मिरुयग्तोदाचो मे इति विधानकालीऽनुदाणस्योदाधाग्यरस्य स्वरितस्वम् । गर्गे-मृत्रयमामित्रता नियानाइति तेषां स्वरितात् परेपामेकसृतिभेवति । माण्यकम-मृतिषु मथयात्तरमायुदाचं सनः परस्यानुदाचस्य स्वरितत्तं तस्मात् परेपामनुदा-क्षमायेकभृतिभेवति ॥३६॥

१२९-उदात्तस्वरितपरस्य सञ्जतरः ॥४०॥

प॰-बदाघस्यरिक्यरस्य ६ । १ सक्षतरः १ । १ अनु०-अनुदानानाम् ॥ पदा॰-बदाघस्यरिक्यस्य-बदाचद्यः स्वरितम् ती पद्य पद्य तो । उदास॰ विती परी पस्यासस्य । अनुदानानाम्-अनुदावस्य । सायानाधिकरायपादे॰ वम् ॥

स्तरः-उदाचपरस्य कारितपरस्य चानुदाचस्य सम्वदरे ( अनुदाचतरे) । वि । देवा मरुतः पृक्षिपातरेऽयः। अत्र वा, क्,श्रि,पा,उदाचारगेया वर्ज्यस्यरे-मुदाचारतेवामुदाचपराणाम्नृदाचतरे विर्धायते । अत्यापकः कः । अत्रामित्र-एपुदानं रिष्ट्रस्यानुदाचर्यं विर्धायते । क्षेति स्वरिवस्तरिमन् पर ककारस्यानुदा-वारतं भवति ॥ ४० ॥

#### १३०-प्रापृक्तएकाल् मत्ययः ॥ ११ ॥

ात ब्र वे अनुदान अन् के बकार वे एकादेश होता है वह (- । १ । १ ) छे दान है पूर्व अनोदात हमं इन वे से अनुदान (- । १ । २ ) के स्वरित - । ४ । ६१) चे हुआ उन ने वरे नहीं जादि अनुदानों के एकपृति होती है। ।।एक्स में मा वदात है इस वे स अनुदान के स्वरित होकर स्वरित चे परे मुदार्ची को एकपृति होती है ॥ १८ ॥

१८२-ठराम यहक वा स्वरित यहक क्षमुदान की कारवात क्षमुदान होता है। देवा: । यहां वा (६ : > । १६३) स्वर्षम, कहार-क (३ : १ : ३) प्रिन्न बातर:-जि (६ : २ : १) क्षय:-य: (६ ! १ : १६५) उदान हैं वेष कर्षे कर (६ : १ : १९८) के क्षमुदान हैं तम जिन से यहें हैं तम को क-मुदान होता है। कारवार यहां कावन्तितायुदान (६ : १ : १९८) से का के ददान हो कर क्षेत्र कारवार से क्षमुदान होता है। क्ष यह स्वरित (६ : १ : १९८) ने है नक है यह का को क्षमुदान होता है । क्ष म

دې

ची भवति गार्ग्वेर यजते ॥ अपुष्येत्यन्तः । पष्ट्यन्तस्यापि भाग्वत् । दान्नेः नित यजते ॥ स्यान्तस्योपोत्तमं च । बादश्तस्तेन द्वाबुदार्सी । गार्ग्यस्य पिता यम्ने । वा नामधेयस्य । स्थान्तस्य नामधेयस्ये त्वममन्तं चोदात्तं वा भवति । देवर्त्ततः पिता यजेते ॥३७॥

१२९-देवब्रह्मगोरनुददात्तः ॥३८॥

प०-देवब्रह्मणोः हं । २ अनुदात्तः १ । १ अनु०-सुब्रह्मण्यायाम् । स्वरितस पदा०-देवबद्मणोः=देवभ ब्रह्म च ते तयोः ॥

· स्पा०-सुब्रह्मएयायां देवब्रह्मखोर्नदाची भवति ॥

देवमहाणोरामन्त्रिनायुदाचे शिष्टस्य वर्ण्यस्वरेखानुदाचेऽनुदात्तनारितस मुद्दाची विधीयते ॥३८॥

१२२-स्वरितारसंहितायामनुदात्तानाम् ॥३९॥ पा-स्वरितात् ४ । १ संदितायाम् ७ । १ अनुदात्तानाम् ६ । १ ॥ पदाः-यनुदात्तानाम्=यनुदात्तस्यच, बनुदात्त्रपोध, अनुदात्तानां प<sup>हेदाद्</sup> सभाः-एवरितारपरेषां संदिगायामन्दात्तानायेकअतिर्भवति ।

१ । (८०) में गार्ग्य शब्द के। आगुद्राच श्रास ये तल के। आसीदाच घोता है। नार्ग्य भे घरे विजते, तिष्टाल का नियातकार (८ । १ । २८) दो ताता है 📲 🖫 क्रपुरस्या में बध्यतः की जन्तीदाल हो । दाशेः विशः बजते । यहां भी दिः गारद (४ । १ । रेप) इज्यास्यवासा होने ने (६ । १ । १८०) ने बाह्यदास दीता वर्ष का कलीदाभ दुका ॥ स्वाला बहुधला का तथीत्तव ( कात का समीप ) भी क्रम दीवी सद्देश होते हैं । क्रम ने-नार्थास्य विमा बनते। पहां स्में,स,दी हैं दाल पुष् व रयान्त मानवाषक का नयोक्तम कीर कमा दीना विकास से तहाँ होते हैं। देवदणस्य विका सकते। यहा देवदश अध्य के। बस्तेदास ((१५० हो) में ब्राप्त है तब कर दवी लग कीर बाला दी में। बदाता हो से हैं म 15 स

१६३- मृद्रकाश्या किंगह में देव कीर ब्रह्मम् शब्द की मानित दे। सन्दर्भ होता है। देवा प्रकास कारवादन । यहा देव प्रकास शहरी की सामित्रियाणी र्ण्य थेप का कार्यनार हे अनुरास की र आहा दास है यह अनुरास के में स्थित की ता तम का अनुरास विधान किया है है है है

१२८-व्यस्ति ने वरे वेदिना में अमुदानी का एक्सूति होती है। वर्ष में कलोड्राफ पर्म के मधार के:कवार (a s a s ११४) के हीने वीचे प्रशी ्रमंते गर्गे यमुने सरस्वति । माणवक जटिलकाष्यापकक गमिष्पसि । इ-स्यग्तोदाचो में इति विधानकालेऽनुदाकस्योदाचास्यरस्य स्वरितस्यम् । गर्गे-त्यभागित्रता नियाशकृति तेषां स्वरितात् परेषायेकभृतिभेवति । माणवकम-पु प्रथमाचरमायुदासं ततः परस्यानुदासस्य स्वरितस्य तस्मात् परेषामनुदा-नापेकभुतिभेवति ॥३१॥

## १२९-उदात्तस्वरितपरस्य सम्नत्तरः ॥१०॥

पश्चराजस्यरिवपरस्य ६ । १ सम्रवतः १ । १ अनुश्चमनुदानानाम् ॥
पदाश्चरतायस्यरिवपस्य-वदान्यः स्वरितम् ती पस्य पर्यः ती । वदान्यः
।रिती परी पस्यानस्य । अनुदानानाम्=अनुदानस्य । सायानाधिकराययादेत्वम् ॥

स्वा॰-वदाचमरस्य व्यक्तिपरस्य चानुदाचस्य सञ्चतरे ( अनुदाचतरे ) वित । देवा गरुतः प्रभिनातरेऽधः। अत्र वा, क्रिप्ता,वदाचारगेषा वर्ष्यव्यन्ति । मृत्यास्तवाद्यन्त्राचारणामृत्याचतरे विधीयते । अप्यापक कः । अत्रामिनगणुदार्षं रिष्ट्रस्यानुदाचन्तं विधीयते । क्षेत्रि व्यक्तिस्मन् परे ककारस्यानुदा॰
वरारं प्रदित ॥ ४० ॥

#### १३०-प्रपृक्तएकाल् प्रत्ययः ॥ ११ ॥

ात इद वे जनुदान जम् के जनार से एकार्ट्स होता है वह (० १२ १४) थे। दान है पूर्व फलीदान क्ष्मं का से से अनुदान (० १ १२ १ के) स्वरित (० १ ४ १ ६६) से हुआ एक से परे गड्ढे जादि अनुदानों का एकप्रति होती है। भागक में मा उदान है का से आ अनुदान का स्वरित होकर स्वरित से परे अनुदानों को एकप्रति होती है ॥ १९॥

१९२-ठरःस परक वा स्वरित परक प्रभुद्दाच को प्रत्यात प्रमुद्दाच होता है। देवाः। यहां वा (६। १। १६३) च्हाच, कहतः—६ (३। १। १) प्रित्साताः—ित (६। १। १) प्रधान्यः (६। १। १६९) च्हाच होते व कर्षे व कर्षे हरा हो। वहां हैं विव कर्षे प्रमुद्धा कि वे परे हैं दन को प्र-पुर्दाच होता है। प्रभावः प्रदेश की प्रमुद्धा होता है। प्रभावः प्रधान क्षेत्र की प्रमुद्धा हो। प्रधान प्रदेश की प्रमुद्धा हो। कार्ति हैं। क्षेत्र की प्रमुद्धा हो। कार्ति हैं। क्षेत्र करित (६। १९८) में से करित हो। प्रधान करित हो। प्रधान करित हो। प्रधान हो कार्ति हैं। क्षेत्र करित की प्रमुद्धा हो। कार्ति हैं। क्षेत्र करित हो।

प०-एकविभक्ति १ १ १ च २० । अपूर्वनिषाते ७ । १ अनुश्-समाप्ते । पदा०-एकविभक्ति । एका बिभक्तियंस्मात् । अपूर्वनिषाते = न पूर्वनिषाते :

पदा०-एकावमाक्त । एका विभाक्तयस्मात् । अपूर्वानपान=न पूर्वानपातः विनिपातस्तत्र । सपासे सपासविग्रहे । सूत्रा०-समासविग्रहे याज्ञयतिमक्तिकं तदुपसर्जनं भवति । अपूर्वानपा

नतु तस्य पुर्वनिपातो भवति । मात्रनीविकः । आपकानीविकः । निष्कारः है शास्त्रपा तिरुतीयान्विः । निष्कारनं कौशास्त्रपा निष्काशम्बन् । इत्यादि । पुर्वी भक्तीत किम-नात्रकपारी । अपर्वनिपातानि किम-कौशान्विनीपति नीते ॥

भक्तीति किय्-रामकुषारी । अपूर्वनिषातस्ति किय्-कौशाम्बिनिस्ति नित्। १३१-छार्थावद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् ॥ ६५॥ प०-अर्थवद् १।१ अषातुः १।१ अन्त्ययः १।१ मातिपदिकस् १।१

पद-अध्यद् १ । र अभानः १ १ र अम्बद्धाः १ १ र नात्पाः न्य १ १ । पदा-अधेदान् अर्थाः । अप्रत्याः न मत्याः । न मत्यागत्याः । मत्याप्रत्याः । सत्याप्रत्याः । सत्याप्रत्याप्रत्याप्रत्याप्रत्याप्रत्याः । सत्याप्रत्याप्रत्याप्रत्याप्रत्याप्रत्याप्रत्याप्रत्याप्य

निः । ऐषः चनित्र प्रयोग कर्षी होता है त हुए ॥ १२४-चान् प्रत्यनकीर प्रत्यसाल को बीफु कर्षकाम् शब्द प्रातिवर्दिष पेषे कोन्य है। विन्यः कवित्यस्य विव्यादि से वृक्तवादि कर्षे को नेजर प्रातिवर्दिष है

5

<sup>े</sup>ला है । हिन्यः बहिन्यः । इत्यादि से युक्तवादि समै को केवर प्रोतियदि । कंव प्रयोजनवयमी कानियाशस् । न्य निशुक्तियमाः वार्य निशुक्तवि वैशे १ । म चनवयमः व्यवस्तियायसम्बन्धाः । तथ्यानियदे वसुरोजानिद्

मा उस में ने वित्त हैं। माहक्षावेहें के हि ॥

मुभाः - भातुमत्यवमत्याभत्वाभितमधेव ध्यन्दरूषं श्रीतपादिकसं स्वति। दिः । कपित्याः । अर्थवदिति किय्-ध्वन्यः । वनस् । अश्वन्येकस्य ममुद्रामावयः । प्राविपदिकसंक्षामां नकारत्वोषः स्थात् । अभागृतिति किय्-छट्नः । अभाविपदिकसंक्षामां नकारत्वोषः स्थात् । अभावृतिति किय्-छट्नः । अभाविपदिकसंक्षामां नकारत्वोषः स्थात् । अभत्ययः किय्-इरिष्णु । करोषि । अभ्य मुक्तियः मानिपदिकस्व अभाविपतिककवने सति पदसक्षामां सारवदायोगिति पत्वनिषेधः स्थान् । स्थानाहिति किम्-कायदे । कुराहे । अश्व क्षस्ती न स्थान् ॥

#### १३५-छत्तद्वितसमासादच ॥१६॥

होती है। व्ययेवत् वह्य वयाँ किया-वानव् । वनव् । वह न सुद्दाव के खन-एक देव की अतिवहिक कंका होने से मलीव ( a 1 व 1 क ) होनांव । गृतु प्रदाव वयाँ है-व्यहम् । यहां आतिवहिक संका होकर मनीव म हा। ग्याय परव वयाँ है-हित्यु । कहोति । यहां पूर्व कीत कि वृत्वे आतिदिक्ष में प्रमत्ते कीत्वतिक एकत्वयम मुलिक्षिक के वरै वस्विविदेश (c 1 है। १९६१) से गर्वे । व्यायवामा पहन वयाँ है-काववे । कुववे । हस्यादि से आवदाम कम् वर्षी आतिवहिक वंदा हो तो अस्याम को हस्यादेश (१११४४) हो कावे व माध्य से कहा है-वावय को आतिवहिक वंदा वा अतिवेध वहमा वाहि-

भागन में कहा हुन्य वाद्य का आतार पहल कांध्य का आतार पर हुना काहर में कहा का विद्या कि सार्व का स्वाद का का का क हैंगमगावाद) एवं जूब हैं जो जगाव घटण है यह नियमणे होता स्वीय में इसमें मिं सवाब हो शांतियदिक कोंड कहोता है कोर कहो कि सम्बेध कि न । को शो शांतियदिक कोंड वह है । का या गांतित कारो कि ति शहा कहें कोंध संदर्ध (१० १० ८६) कारोक कि यदि की कही है कम को शांति । कि कोंड स्वाद हो कर मुख्यिक होती है । कीर एक का कोच होता है क

तेपहिक मेवामहेशमून (प्रमी अर्थनके मातिपहिकता) बागाहि है : अप व

प०-कृचद्वितसमासाः १ । ३ च । व्यनः पानि।दिक्य ॥

पदा ० - कृत्तद्वितसमासाः = कृच तद्वितय -समासथ ते । अत्र मत्यग्रह

तदन्तप्रहरामिति कृत्तदिताम्यां कृद्नतदिद्वान्तां यूथेने ॥

· खत्रा०-कृत्रदितसमासाश्र मातिपादिकसंजा भवन्ति | रामः । कामः । गार्यः वात्स्यः । राजपुरुषः । चित्रगुः । अधात्रिति पर्युदासानुकृद्ग्रहरूम् । धन्त इतिवर्षु दासानुनद्धितग्रहराम् । समासग्रहरां नियमार्थम्-शानपुरुषः ॥ ४६ ॥

१३६-हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥११

प०-हरूषः । नप्सके ७ । २ मानिपदिकस्य ६ । २ ॥ .

सुत्रा०-नपु सकलिङ्गेर्थे वर्चमानस्यानन्तस्य मानिपहिकस्य इस्रहेरै भवति । अतिरि कुलम् । अतिनु जलम् । नपुसक्दति किम्-सेनानीः । सीमा ब्राह्मणः । प्रानिपद्धिक्यश्यां संस्थिमन्यानिपद्धिकपरिग्रहार्थम् काएडे । कुर्रे मातिपदिक्यइणसामध्यीद्यैकादेशः पूर्वास्त्रकद्वि न भवति ॥ ४७ ॥

१३५- कद्न्त कहितामा और कमाच भी बातिपदिक र बक्त होते हैं। राम कामः । ये प्रजू (३ | ३ । १६१) र त्ययान्त ई रत्यादि इत् । गार्थः । वातपः (४ । १ । १०५) इत्यादि तडितानां कीर राज्ञायुहयः≃राज्युहयः । दष्टी स्मा (२ | २ । ८) वित्रा गाबी यस्यासी चित्रगुः । सहुत्रीटि (२ । २ । २४ २४) इन्हीं ममान प्रातिपदिक गंचक होते हैं पूर्व कुत्र में श्रधानुपर्युदान में यहां रह पह है। ब्रश्नत्यम पर्युद्राम ने तहित श्रद्रच है। नमानप्रद्य नियमार्थ है प्रपी अर्थवाम् ममुदायों की की प्रातिपदिक वंद्या ही ती समास ही की ही-रा" पुरुषः । इत्यादि ॥ १६ ॥

१३६-मधुमकलिङ्ग में अन्नत आतिवदिक के ह्रस्यादेश देशता है। रायम तिकालगतिरि कुनम् । नावमतिकाताशतिम् ७०म् । इत्यादि में हुन्यादेश (१ १ 1 ४०) मे होता है। नवुंनक चटल वयों किया-मेनां अवति हेगामी। । मेन विवति कोमया प्राक्तवः। ये सतिय अन्तव अद्देशिक विशेषव होने ने पुलिस्ट्री इन की हम्य न हुया ! प्रातिपद्कि यहच वश्वमधान मातिपद्कि के यहर है भिषे ई. इन में काइटे। कुन्डे। इत्यादि क्कत्वादिशमें विशिष्ट समुद्दाय हांगे कारत गारद कोर कुरण वाची कुरत शहर केर हुम्यादेश नहीं है।ता है स मार्नि परिक ग्रहम नामस्ये ने बादश्+ि । युवर+ि । दुन का गृकादेग वृत्तांनहर

भी बड़ी है।ता है ब एवं ब

## १३०-गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य ॥१८॥

, पव-गोरिमयोः ६ । २ चपसर्वनस्य ६ । १ अनु०-मातिपदिकस्य । इस्तः ।

पदाः-गोस्त्रियोः-गीर्च श्त्री च ते तथोः॥

स्मान-उपसानेनगोधाञ्चानवयोधसानेनस्प्रीयत्यस्यस्य प्रातिपदिकस्य स्थानव्यस्य स्यानव्यस्य स्थानव्यस्य स्यानव्यस्य स्थानव्यस्य स्यानव्यस्य स्थानव्यस्य स्यानव्यस्य स्थानव्यस्य स्थानवस्यस्य स्थानवस्यस्य स्यानवस्यस्य स्यानवस्यस्य

गरिरिति । धारतीयत्यपेनेरधेरं तत् ।। इति भाष्यम् ॥ वा०-ईयसा बहुमीदी पुंचहुभादेः वक्तव्यः । बहुधेयसी । रूपातिदेशांऽपम् ।

निष दूरतो म भवति ॥ ४८ ॥

(१३-वपवर्तन गोशादान्त कीर वपवर्तन स्वीवत्यवान प्रातिविद्ध के। हू शिर्षेय द्वीता है | शुक्त प्रायोशस्य शुक्तः। शवला पाक्षस्य प्रावकृतः। एट्वा-तिव्यक्ति।तिएट्वः । वाशावास्य स्वितेत निर्वाराविदः। इस से वपवर्तन सो यरास्त वीर वपवर्तन स्वीवत्यवास्त्र के। हुस्सदेय देशता है। वपवर्तन प्रदाय करे। देन्यितायित्याचीः व्यक्ति। यहां वृक्तमधे व्यक्तिश्वद् के काव गीश्यद् के समान ने वयावास्त निर्वेष (१४४(८) हो वद कनुष्यक्ति भोशाद् के। हुस्सादेश स्त्रा । या राखा कुमारी वानुक्रमारी। वहां वृक्तारी शबद के हुस्सादेश स्त्री वान्य क्षा

यात-बहुमीतिकाम में देवनुष्य स्त्यताल के युंबहुत्व करना वाहिए। वाह्य: केवरदो सरवाकी बहुबेवकी युगकः । यह खर्चातिका है एक से एवं की इसादेश नहीं दोता है अ हर व

# " १३८-लुक्तद्वितलुकि ॥ ४९ ॥ :

प०-लुन् १ । १ तदितलुकि ७ । १ । अनु०-उपवर्जनस्य । रिज्याः ॥ पदा०-तदितलुकि-तदितस्य लुक् तरिमन् । रिज्याः=एकदेशानुशतः स रितस्तातः स्त्रीमल्यान्तप्रदर्शं च ॥

रातानात् रनात्वरात्वाहरू य । सूत्रा०-तद्धितनुष्कि सत्युपसर्जनस्त्रीयत्वयस्य लुग् भवति। पश्चदैश्रोर्गः श्वस्य पश्चदेवः । दशदेवः। पश्चिमिनुद्राभिः ग्रीतः पश्चपुद्रः। वदस्योः स्ट बदरम् । तद्धितग्रदशं किष्-गात्योः बुलं गार्गोकृतम् । सुर्गाति किष्-गार्गीतर्

चपसर्जनस्य किम्-अवन्ती । क्नी ॥

सदितलुक्यवन्त्यादीनां वित्रेषः । इद्दिष्ट व्यवदेश्यं सदाचार्ये। न वर्षाः शति कियु-उपसर्वनस्थिति वर्षते न च जानिक्षसर्वनम् । इति भाष्यम् ॥

११८-तिहित का लुक् हो तो उपवर्शन स्वीमत्यय का लुक् होता है। वहीं से देवता तिय की यह पहुंदेव कहाता है बत्यादि में तहित वर्ष का लुर्ह होता है। वहीं देवता तिय की यह पहुंदेव कहाता है बत्यादि में तहित वर्ष का लुर्ह होता है। यहां स्वीमार्थ उक् (१।१) अभ्रत्य स्वोर को सहीं विद्युद्ध कहाता है। यहां स्वीमार्थ उक् (१।१) अभ्रत्य स्वोर को वहीं है। यहां स्वीमार्थ उक् हों प्रत्य का लुक् इस वे होता है। वहीं के वहीं से वहीं में वहीं में सहस्य का लुक् होता है। वहित यहच को हि यह में स्वामार्थ के ही प्रत्य का लुक् होता है। वहित यहच को वियानार्थ के ही प्रत्य का लुक् होता है। वहित यहच को विवास का लुक् पी वो कामवार्श की विवास का लुक् वहीं होता है। वहित यहच को विवास का लुक् वहीं होता है। वहित यहच को वियान का लुक् वहीं होता है। वहित यहच को वियान का लुक् वहीं होता। विवास का लुक् वहीं होता। विवास का लुक् वहीं होता। विवास का लुक् वहीं होता। वहित यह के होता पूर्व पर्व का लुक् हों होता। वहित यह के होता पूर्व पर्व का लुक् वहीं होता। वहित से होता है। होता पूर्व पर्व का लुक् वहीं होता। वहित से होता है। होता पूर्व पर्व का लुक् वहीं होता। वहित से होता है। होता पूर्व पर्व का लुक् वहीं होता। वहित से हिता है। होता पूर्व पर्व को स्व कहीं होता। वहित से होता है। होता है। होता हमा हमार्थ होता। वहित से हमार्थ का लुक्त हमार्थ का लागी हमार्थ हमा

पर भा कवन्ता व कुन्ता के स्त्रा प्रत्यय का वृक्ष् सहा होता है है कर्षिककार कहते हैं जि∼सहितकुक् होने यर अवस्त्यादिकों का प्रतिरेप

. चाहिया चन्छानियो उत्तर हुँन हैं किन्यह यहा व्यवहार में बहने सैन है तब की काराये नहीं कहते हैं नया-उपवर्णन वह सर्गताम है थीर नी ोत्पत्रापरयलक्षणा जातिः। स्थीरवयुक्ता माधान्येनाभिधीमते। इति बैप्यदाधः

१३९-इंटुगोरायाः ॥ ५० ॥

१०-६त् १ । १ गोयपा ६ । १ अनु०-वपसर्जनस्य । सदितलुकि ॥
पषा - सदितलुकि सत्युष्वजैनस्य गोणीराव्दस्यकारदियो भयति । पषु-णीरिः स्रीतः । पञ्चगोर्णः । इस्गोर्गणः । इतिदि योगाविमानस्य स्वाययेः । पञ्चगुष्वः । दशस्यिः । इत्रोत्यानित यक्तव्य हुस्स्तारिविभीयते । इतिवायनेनायस्याम्ययाकृतेभवेत् ॥ गोपपाइस्तंत्रसरणात्स्य्यापर्यस्यापिवा ॥ इति भाष्ये ॥ ५० ॥

१४०-लुपियुक्तवदुस्यक्तिवचने ॥ ५१ ॥

ए०-लुपि ७ ११ युक्तस्य १ ११ व्यक्तिययने १ १ २ । घन्-तिद्वस्य पदा०-लुपि-लुपीलि लुझस्य मस्ययस्याधांऽत्र गृगते । युक्तवन्युक्तेहव युक्तः स्पर्यमासिक्य । सहस्ये (४ ११११६) वितः । ययया पद्धर्यं समस्तं युक्तय-तं कत्युक्तय्याग्यं मकृत्ययोगिगाधितामस्ययाधिगास्या युक्ति तस्य युक्तवतो विषयने । व्यक्तिरिति पुस्त्रीनभुंसकानां वचनमित्येतस्यदित्वयह्त्यानां माणां संहै । देवस्य-विद्वतन्त्रीत्सर्येकद्रयान्वयंनम् ॥

् सुषार-तुष्धं महत्त्वपं इव व्यक्तित्वपने भवतः । लुष्यं युक्तपत्तो व्यक्तिषयने रवे षः । पत्रानानां देशानां राष्ट्राध्यत्वं पाश्चातः । पत्रानतां । पर्यः पश्चान । सुष्रियास्त्रेषां निवासो कनवदः पश्चालाः । एवषक्तः । बहुः । यतिक्ताः ।

पर्यात महीं होती है ॥ कियह काषार्थ कहते हैं-यहां की मत्थ्य पुक्त अपत्म एत जाति प्रपानता में कही जाती है ॥

(१८-तहित्युक् हे स्ता त्रवयोत गोवी शब्दके एकारादेश दोता है पञ्चमेगीवीशि श्रीतः पञ्चमीकिः इसामिगीवीशः क्षीतः। दशमीकिः। पद्मां क्षीतार्थे
स्कृत्यप का मुक्तिक त्रवक्षमेगीवीशे अद्भेतः इकारादेश होता है। मुची आदि
स्कृत्यप का मुक्तिक त्रवक्षमेगीवीश अद्भेतः दशस्य स्वादि है। स्वी स्वाही के वर्ष देशीयवाः, मुक्त वे 'इस त्रका श्रेमिका कारण चाहिये। पदिन्दं मुचीकः क्षीतः च्यापूर्वि । दशिकः क्ष्मीकः दशस्य विकास

(४०-लुबर्ये में प्रकृत्यर्थवत् विद्व जीर वर्षन होते हैं। जयता यह बहुता वाहिये-लुबर्य होनेमें प्रथम युक्त जो प्रश्लवर्य दसकी व्यक्तिवयन होते हैं। वहा- ' १३=-लुक्तद्वितलुकि ॥ *६*६ ॥ ;

प॰-लुँक् १ १ १ वदिवलुकि ७ । १ । धनु०-वपनर्यनस्य । स्थ्याः । पदा०-वदिवलुब्धि-वदिवस्य लुक् वस्मिन् । स्थियाः=एक्ट्रेशनुर्विः स

रितस्तान् स्त्रीनत्स्यमन्त्रवस्यं च ॥ सृत्रा०-तद्भिननुक्ति सत्युपसर्जनस्त्रीमत्स्यस्य लुग् भरति। यसदैन्येरेग अस्य यसदेसः । दशदेवः। यसमिनुद्राधिः स्त्रीनः पत्रमुद्रः। दरप्येः र

बद्दरम् । बद्धिनग्रद्दश्चं किम्-गारवाः बुल्तं गार्गाद्धुलम् । सुर्दाति दिम्-रामीभर् स्वयमनेवस्य किम्-अवन्तो । कुली ॥

विदितनुक्यवस्त्यादीनां अनिर्वेषः । इद्रमिद् स्वयद्रेश्यं सद्राचारवै। न करि इदि किय्-उपसन्तरवेति वर्षते न च जानिकप्रसन्तम् । इति भाष्यम् ॥

१६८-सित्ति का कुर् दो तो उपनर्गत स्वीक्ष्यय का लुए होता है। वर्धे बीट्रेनता मिन की वह वर्धे देव कहाना है बत्यादि में सिद्धित सम् का कुर् (है। वर्धे प्रमुद्धा मिन की वह वर्धे देव कराना है बत्यादि में सिद्धित सम् का कुर (है। वर्धे प्रमुद्धा में ने स्वीमं कुर यो के प्रमुद्धा में ने स्वीमं इंक होना है। यद्धा म्हान के सित्त स्वाप्त का कुन वर्ध है तर्ध है। शहर है के स्वाप्त का कुन वर्ध है। सिद्धा प्रमुद्ध में है। वर्धे में देव के स्वाप्त का कुर वर्ध है। सिद्धा पर कर्षों के स्वप्त में कुर वर्ध है। सिद्धा पर कर्षों के स्वप्त में कुर वर्ध है। सिद्धा पर कर्षों है। सिद्धा पर कर्षों का कुर वर्ध है। सिद्धा पर कर्षों है। सिद्धा पर कर्षों है। सिद्धा पर कर्षों है। सिद्धा कर्षों क्षेत्र है। सिद्धा कर्षों क्षेत्र है। सिद्धा कर्षों है। सिद्धा कर्षों क्षेत्र है। सिद्धा कर्षों क्षेत्र है। सिद्धा क्षेत्र है। सिद्धा कर्षों कर्षों क्षेत्र है। सिद्धा कर्षों क्षेत्र है। सिद्धा कर्षों क्षेत्र है। सिद्धा है। सिद्धा

हों के या भी क्षेत्रानी है चूलनी के कही इत्यय का नुक्त कहीं होना है के कार्तिनकार कहते हैं जिल्लातिकाल होने यह क्षेत्रात्मारिकों का कियी कत्रका कारियों कालुनिकी तलह होने हैं जिल्लाह बहु। क्षेत्रात है जारे के से हैं तब की कार्यार्थ कहीं कहते हैं जारा-तत्ववर्णन पट्ट कर्मनाम है जोर की शब्दानुभासनम् । रे । ये व

न्तीत्वत्रापस्यलक्षणा जरतिः। स्त्रीत्वयुक्ता मरभान्यनाभिभीयते। इति नैय्यदः ॥९ १३९—इद्वागिययाः ॥ ५० ॥

\*

प०-इत् १ । १ गोतयाः ६ । १ अनु०-उपसर्भनस्य । सद्धितलुकि ॥ मुद्रा०-तद्धितलुकि सत्युपवर्भनस्य योणीशब्दस्यकारादेशीः भवति । पञ्च

गोणीभः कीतः । पश्चमीणिः । दश्मोणिः । इति योगविभागस्यस्याययैः । पश्चमस्यः ।

हिति योगनिभागस्सूच्याययेः । पद्मसूचिः । दृश्सूचिः । इर्गोएपानैति चक्तव्यं तूस्त्रताहिनिभीयते ।

इतिवादयनेतावनमात्रार्थयाकृतंभवेत् ॥ 'गाएयारुस्वेनकृत्खात्स् च्याययेमथापिवा ॥ इति भाष्ये ॥ ५० ॥

१४०--तृपियुक्तस्रहस्यक्तिस्रचनि ॥ ५१ ॥ १०--तृपि ७ । १। युक्तत् १ । १ व्यक्तिस्य १ । २ । सनु०-तद्वितस्य १२०-तृपि=नृपीति तृहस्य मस्ययस्यार्थे।ऽत्र १यते । युक्तस्य-युक्तस्य युक्तः

पर्व - न्यु वि-न्यु विशिष्ट स्वयं विश्व स्वयं व्यविष्य स्वयं विश्व स्वयं विश्व स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स् महत्यं प्रतिमित्रवः सामार्थे (१ ११०१६) बितः । व्यववा पद्द्यं सामस्य कृत्यः वित्तं कर्युम्ययाग्यं महत्य्योभिणायितस्य यापेशायना यूनीक तस्य युक्तवते महित्यने । व्यक्तिरिति पुंस्कोनपुषकानां यचनमित्ये सस्यदित्वस्त्यानां प्राची स्त्री ।

विदेतसन्तिद्वतन्ति।सरवैतर्द्रगानुवर्षनम् ॥ मुश्च-नुपर्धे करुत्ये १ व व्यक्तियपने भवतः । सुपर्धे पुक्तमत्ती व्यक्तियपने मरा । पञ्चानानां देशनां गाहोऽपत्यं पाश्चातः । पाश्चतां । पर्दा पश्चा ताः शिष्वास्त्रेषं निवासो जनवदः पश्चाताः । एवमङ्काः । बङ्गाः । सिनङ्काः ।

ववर्षमेन मही होती है । की स्वट खायारी कहते हैं-यहां हमी प्रत्य युक्त प्रपत्य भूमत्य वार्ति प्रधानता के नहीं जासी है ॥ १६-महिन्दुक्त हो तो स्वयंत्रम भोवी प्रस्टूका इकाराहेश होता है यहा-भिग्नीशीय: मीतः यहानीवाः । दशमिगीबीयः सीताः । दशमेशियः यहां सीतारि

टब्रान्सप्वा मुक्टोकर उपवास्त्रमाणी शादका ब्रास्ट्य दोता है। सूची सादि शादी के सार्व ब्ह्रीस्वयाः, मुख में 'इत्, इतना योगाविभाग करवा चाहिये। प्-विनः बूचीमा श्रीतः चसुबूबिः। एशमा बूचीमा स्टीतः दशसूबिः। यहां गोदी शाद के तुस्य बूची शाद का भी ब्रचारादेश होता है ॥ ५०॥

१४:-मुक्ये में ब्रह्मययेवन निष्ट्र चीर क्षण होते हैं। खपना यह बहना वाहिने-मुक्ये होमेंसे व्यव चुक को प्रह्मयये उसके अस्तिक्षण होते हैं। यहा-नेरीमें के राजा का खपल एक वा ही वाहाल कीर बहुन पद्मान शक्ति व

## ' १३८-लुक्तद्वितलुकि ॥ ४९ ॥ :

प०-लुक् १ । १ तदितलुकि ७ । १ । अनु०-वपहर्गनस्य । रिश्याः ॥ पदा०-तदितलुक्ष्-तदितस्य लुक् तस्मिन् । रिश्याः=एकदेशानुशनः स रितस्तत् स्त्रीमत्ययानग्रहणं च ॥

सूत्रा०-तद्भितलुकि सत्युपतर्जनस्त्रीयत्वपत्त लुग् स्वति । पद्मदियोदेशः

बास्य पद्मदेवः । दगदेवः । पद्मिमृद्दाभिः स्वीतः पद्मपुदः । दरप्याः इतं
वदरम् । तद्भितवद्दशः किम्-गार्ग्याः कृतं गार्गीकृतम् । लुक्तंति किम्-गार्गासः ।
वपतर्जनस्य किम्-अवन्ती । कृत्ती ॥

तद्भितलुक्यवन्त्यादीनां व्यविषेषः । इद्याह व्यवदेशयं सद्यावार्थे। न व्यक्षिः श्रुवि किम्-उपसर्जनस्थेति वर्तते न च जातित्वसर्जनम् । इति भाष्यम् ॥

वार्तिकवार कहते हैं जिन्तितुत्रकृत्व होने यर बायत्यादियों का मिनिरे बहना पादिये। यगञ्जनिमी नक्तर देते हैं जिन्यह यहां व्यवहार में बहने वे व हैं नक की बावार्य महाँ कहते हैं बया-उपकृत यह वर्शनाम है छीर मार्गि पुरा•-श्रजातेः=श्रविषयानी जातिजात्वर्धाः यस्मित्तस्य न विषते । जाति-स्पोमी यस्मितित यानत् ॥

रुगण (मध्यप्ति पाद । \* मुश्रा०-मातिविज्ञिताने स्वर्धिशेषणातं महितिबिस्स्टिग्वगाति भवित्त । इद्यानाः रपणीपाः । बहुगाः सम्प्रीपाः । स्रद्या बहुशीहषः । गोदी रमणीपी । स्वत्तिरिति हिस्-पाषी पुस्तवहृत्याविष्येष्टने नातिवेशेणातानापि पुस्तवहृत्यपि स्वति । जान्यदेवस् पाषी पुस्तवहृत्याविष्येष्टने नातिवेशेणातानापि पुस्तवहृत्यपि हे स्वति । क्लान्यकाः स्वतवने व्यत्योगे बहुद्या । गोही प्राणीपी क्राया

त भवति । पञ्चास्ताः भववद्दे रसवीयो बहलः । गोर्द् धामो रसवीयो बहवहः । स्व - दरेवस्यादिषु व्यक्तिः । इदीवस्यादिषु व्यक्तिः मुक्तयह भयति । रितंत्रमाः फ्लानि इदीवस्यः । सल्वित्वादिषु वपमक् । स्वतिक्तिः दिषु वयन-भव युक्तकः धवति । सल्वित्तरयः वर्षेतस्याद्वस्यानि वनानि स्वतिकः पनानि । स्वुत्वादिष् विदियाः । स्वुद्धकान्द्वस्ये द्विक्षित्रीरक्षानी विक्र्तरिये न स्त । नुक्तादिष कुम्रस्ति । चन्नाः व्यक्तियः ।। । । ।

### १९२-तद्शिष्यं संज्ञावमाग्रात्यात् ॥ ५३ ॥

प०-तत् १। १ अशिष्यम् १। १ संज्ञाममास्त्रतात् प्र १ १ अन्०-दुत्तरत् पदा०-संज्ञानी ममास्त्रं संज्ञाममास्त्रं तस्य भावस्त्रस्यत्। युक्तन्त्-युक्तरस्

लक्तणमिनि यात्रव ॥

सूत्राः - महामाणस्यात्तद्युक्तवद्यावल् स्वव्यार्थः न शासनीयम् । वंश प्रमाणस्य लोकन्यवद्यस्यव्य प्रतियादको न तद्गेशं शास्त्रव्यापारः । यथा दार्षः शब्दानां शास्त्रीयलिङ्गवचनविशिष्टानां स्थार्थकोषकतः तथापञ्चालादिरस्यः प्राप्त न ने प्रमातियायाः । तथ्या-दाराः । आपः । सिकताः । वर्षः । यस् पञ्चालाः । वर्षाः । उत्पादयः ॥ ४३ ॥

## १९२-ल्ब्योगाप्रख्यानात् ॥ ५८ ॥

प०-लुप् १ । १ योगामस्यानात् ४ । १ ॥ अनु०-अशिष्यम् ॥ पद्रा०-योगामस्यानात्=न मस्यानमस्यानं योगस्यामस्यानं योगोऽनस्या नयमतीतिस्ततः ॥

स्थार-योगामस्यानाल्लुयव्यश्चिम शासनीयः । पञ्चालादिशस्यास्य भावते देशियशेषार्थयोषका न तेश्यो निवासादिव्यर्थेषु श्रत्ययोगपिकारण्यः लुप्करखमरिज्यस् ॥ ४४ ॥

१४०-चंचा के प्रमाण होने ने पूर्वोक्त पुक्तबद्वाय मूत्र कहने योग नहें है। एंचाओंका प्रमाण होना अर्थात लोक व्यवहार ही चंचाओंका प्रतिपाद है। एंचाओंका प्रमाण होना अर्थात लोक व्यवहार ही चंचाओंका प्रतिपाद है। एक क्षेप में प्राप्त के स्वाप्त नहीं है। नेवे कि शास्त्रोध कि कृतवन विप्ता है। ये प्रमाण को कि हुए की स्वाप्त है के स्वाप्त है। चंचान है के स्वाप्त है। चंचान है के स्वाप्त है। ये स्वाप्त है के स्वाप्त है। ये स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त व्याप्त व्याप्त स्वाप्त है। ये स्वाप्त स्वाप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त स्वाप्त है। ये स्वाप्त स्वाप्त व्याप्त व्याप्त स्वाप्त स्व

हर्राचान का अन्यवान सामवाद हान संबुद्ध हाराय है रहे हिंदी नहीं है। पद्माकादि उन्दर स्थान से देश विशेष क्ये के घोषक हैं रिटी , वर्षों में सहित प्रत्य को ठरविंग होकर स्वका त्यु होता संपन्नी कारच नहीं है। इस कारच लुचू करना क्यिक्य है ॥ १४॥ ॥ १८४-योगप्रमाखो च तद्भावेऽद्शंनं स्वात् ॥ ५५ ॥ य-योगप्रमाखे ७ । १ । च । तद्भावे ७ । १ अद्ग्रीनम् १ । १ स्वात् ।

भनुः-संद्रानाम् ॥ पद्रा०-धोगमपाले≈योगस्यावयतस्य प्रमाणं सस्मिन् । सद्द्रभावे≈सस्याभाव-

च्द्रभावस्तिसम् । चद्रशेनस् न दर्गनस् ॥ गृषा०-योगस्याच्याचेस्य प्रयागे सति तस्याशने संज्ञानमद्देनं स्यात् । पदि स्त्रिययोगसः पद्मालादिरुक्ते देवे यंगस्यावयवार्थस्य प्रयाणं समितिज्ञार-

पहि स्तियपोपसः पद्मालादिर्ज्हां हेरी यंगस्यावयवापसः मगाण मिनिकारः एस्यापि तदभावे स्त्रियमंबन्धायवे देश्ववेंग्ये पद्मालादिशन्दस्यादरीनमन् पोमान्यापसः स्त्रियमंबन्धवन्दावि जनपदेषु पद्मालाद्यान्दरे हम्यतप्वाते नाथे पोमानिपिषसः किन्तु स्टिब्पेण तम मध्याः नानु संगतिस्पिपसम्पात्मादेशि मृत्यूविपसंत्रभ्यमदाय स्थोगे भिवप्ति भैवस् । गीणत्वापसे । नयेसं गी-प्रारं वद्यान्तरेणापि स्त्रीते । सस्याञ्चनप्रवेदवि पन्नालादिशस्त्र। स्टि-स्पेति तम मुखाः ॥ प्रश्नाः ॥

् १२५-प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमागस्यात् ॥५६॥

प०-मधानमत्ययार्थवचनम् १। १ अर्थस्य ६ । १ अन्यवमाणत्वात ४।

श्रनु॰-श्रशिष्यम् ॥ पदाः-मधानमत्ययार्थेनचनम्= मधानं च मत्ययेशं मधानमत्यरी, सर्थराः

चनमर्चवचनम् । प्रचानमृत्ययाभ्यामर्थवचनम् । अन्यप्रमास्त्वात्=अन्याः प्रमास स्यश्मार्णं तस्य भावस्तस्मातः॥ स्त्रा०-प्रार्थस्यान्यभयोणत्वात्मचानमत्ययार्थेवचनमशिष्यं न शासनीयर्

श्राब्द्वाच्यस्यान्यश्शास्त्रायेत्तया लोकः प्रमाणम् । लोकत्व्यार्थावगतैः स्ट्रीय भिषानं स्वाभाविकं न तत्यारिभाषिकमश्वयत्वातं । अनधीतव्याकरशोऽि दव मात्रे तद्र्य मतिपद्यते । ग्रामं गन्छैस्युषते स ग्राममेव गन्तुमुत्सहते न नगर्गित खतः पूर्वाचार्येयेत् परिमापितम्-प्रधानोपसर्जने मधानार्यं सह हूतः । महतिनतर्व सहार्थे वृतः । इति सहद्वयमनर्थकम् ॥ ५६ ॥

१२६ — कालोपसर्जने च तुल्यम् ॥ ५० ॥ प०-कालोपसर्जने १३२३७११ घातुल्यम् १११ अनुब-अहित्तम्

धार्थेश्य । श्रान्यत्रमाख्यात् ॥

पदा०-कालोपसर्पने=कालश्चीसर्जनं च ही। यहा कालधीपसर्जनं च ह

पास्समाद्वारस्तिहमन् । तुल्यम्=समानम् । तुल्यमिति देखनुकर्पणार्थः । स्वा०-तुन्यं पूर्ववद्र्यस्यान्यममाखायात् कालोपसर्जने चारित्ये। यहा झ

कौरासमेने च पद्भवने तक्य तुल्यं वधार्यस्थान्यववीत्रास्त्रात् मधानमस्यपारिकः १४१-वर्षे का कायप्रमाण होते से प्रधानद्वरप्रयार्थेवरन क्रशिस्य हैं दिल

चरने योग्य नहीं हैं। ऋषं (शब्द के बादय पदार्थ) का शास्त्र की धरेता काय ( दूनरा ) लोक प्रमाण है क्योंकि लोक में दी शर्य का बीध हीता है। शक्तों ने अर्थ का कष्टना स्थानातिक है किन्तु वह पारिनाविक-परिभाषा वीर्ध नहीं दे। क्राप्य होने ने । जिन ने व्याकरण नहीं पट्टा (सुनते व संरहत धारी की धारत कर लिया ) बद भी बचन कदने हैं। उन के खर्च की प्राप्त द्वीता है =थार्स गरव + हेका कष्टने धर वह शाम के ही काने की नाश्राह करता है भग्रे का वे का कर्ती कुछ के युक्तीवारधी के परिभाषानुष शक्य सर्थात् वसमास से में भाग मुख्य श्रीर एवकार्त ही सथ्य निकले प्रथानार्थ का करते हैं। प्रश्नति कीर

प्रत्य एक बाव करें को कहते हैं न से होती कार्य हैं अपूर्व १३६-सुबय कर्षाण करें का लीक अवात होते से काल कीर स्ववर्णन भी कटिष्य है। कथका यह कहना काहिय-काल जीर रायनर्जन के निविध प्री

#### १५६-पिता मान्ना ॥००॥

पव-पिता १११ मध्या ३११ खनु०-साज्ञेषः । एकविषक्ती । अन्यतरस्याम् ॥ सूत्रा०-एपविषक्ती परतो सातृत्रुव्हेतः सक्षेत्रकौ पित्रुज्वेदरिश्रूटपरेऽध्यतर-स्याम् । पातरं प पिता च-पितरी, सातावितरी वा ॥७०॥

#### १६०-म्बरार:प्रवरता ॥३१॥

९०-व्यारः ११२ व्यस्या क्षर सञ्च०-व्यस्तेषः। व्यस्तिककः। स्वान्तरस्याम् ॥ सूत्रा०-वृष्टिवकः वरतरव्यस्या सहोकः। वसुव्यन्त्रःशिष्ट्यसेऽव्यतरस्याम् वसुव व्यस्त्रः

१६१-स्पदादीनि सर्वनिस्यम् ॥ ७२ ॥

रव-त्यदरदीति ११३ सर्वेर ३१३ नित्यम् २ ११ अनु०-एकमेवः । एकविभन्ती ।

पदा०-स्पदादीनि=त्यहका हचेंपां नानि ॥ मुनाः-एकविभक्ती सर्वेस्महोत्ता स्पदादीनि निश्यं शिष्यश्रे । सः प देवदन-

ष=्त्री । पर्य प्रप्रदेशय=र्या ॥ को ॥ बाराष्ट्रीनां विषये परवरं तिन्द्रदेश गु-द्रप्रिकिष्ठिणत्र । मा च यदा=र्या ॥ स्वदादित्रश्रेषे पुनिषुंसरती जिङ्गदर्य-शिन । सा च हेवटलयः-त्री॥ तत्त हेवहत्तभ प्रवत्यस्य साति । धुनेबुवनस्योगत्

र्थर-एक विभक्ति के घरे झान बाद्य के काथ जांक में विन्नाव्य एक शि वेदलय काके दोता है। जाना क विभा ज∞ विश्वरों, झाताविताी था। यहाँ पेनुगवर् का धांतिक एकतिय होता है व द० व

्रिन-प्राविश्वक के यर प्रवस्त शहर के नाथ शक्त में पातुरशाद का एव-रेव विकास करिके होता है। प्रवस्त प्रवस्त प्रमाणकरणीत, प्रवस्त शुरी का र यहां प्रात्मावद का पातिक एनशेष होता है ॥ वह ॥

(११-एक विश्वास के देव सब के नाथ कहारे में स्वयूरिक एकरोब होने हैं। सक्षेत्रपुर प्रस्तादि स्वायूरिक सेंग है जोगें को निवृत्ति होनों है। सब्द्रिक्त को वरवय एक्याय करिन की को यह सह एक हो दर्श के है सह प्रविद्यादिकों के सेंग होने से वृत्तिकाल कोर क्यांत्रप्र के हिन्दूयन हैं। सब्द्राद्विकों के सेंग होने से वृत्तिकाल कोर क्यांत्रप्र के हिन्द्यस होते हैं कीर-काव देवएस्थलनी त्याहर का यह नहु साह कार्रिक हैं एत पुष्टे देवदसारह के वृत्तिकृत को देश वृत्तिकाल होते हैं। एवं नाति यह क पृथ्वकिल हु बा विश्वास के वृत्तिकृत क्यांत्रपृष्ट हम हो यह क्यांत्र करारित सह की तोठ हम पूर्वीस कार्रिका ही न्यूयक सहस्य वर होने के क्योंक का एकरीय

१०६ परस्वाक्युं सर्वं शिष्यते । तच देवदत्तवं=ते । श्रहन्द्रतत्युरुपविगेपणानाम् । तुङ् 'टमयुरुयांतिमे । मयूरीकुवकुटाविमी । पूर्वशेषः खल्वपि दरयते । स च यरचन्ती। इति भाष्यम् ॥ ७२ ॥

१६२-ग्राम्यपशुसङ्घेप्वतस्मोपुस्त्री ॥ ७३ ॥ प०-प्राप्त्यपशुसद्येषु ७ । ३ थनरुखेषु ७ । ३ स्त्री १ । १ । धनुः एर

शेषः । एकविभक्ती । तल्लक्षणः । चेत् । एव । विशेषः ॥

पदा०-चाम्यपश्साद्चेषु=ग्रामे मनाः ग्राम्याः (४ । २ । ६३ ) भनार्वे गः।

प्राम्पाञ्च ते पश्चन्तेषां सहयास्तेषु । त्रतरुणेषु=न तरुणेषु । सुत्रा०-एकविभक्ती पन्तेष्ठतरुणेषु ग्राम्यपृगुसहयेषु रत्री शिप्पने तन्तव राएव विशेषरचेत् । पुनान्स्त्रियस्यापवादः । गावद्याः । द्यानाद्याः । द्राप्त्रे नि किम्-रुखइमे । प्राग्नहर्णं विम्-बान्धणार्मे । सर्बेषु किम्-एर्ना गार्था । इर तरुरोषु किम्-चरमाइमे । वर्कराइमे ॥७३॥

यमेक्श्रफेट्यिति वक्तव्यम् । इह माभून्-यान्द्रश्रमे । गर्दभाइमे । इति भी प्यम् । इति मथमाच्याये द्वितीयश्चरणः ॥

होता है जैमें-तक देवदलदः नते । हुन्द्व और करपुरूप के विशेदणों का पंनर्पः ह एक शेष नहीं होता है जैने-कुबकुट करूपर्याविमे । यहां इसे यह स्वी निर्म्न एक गर हुआ । समूरीकुरकुटाविमी। यहाँ पुल्लिङ्ग गृक्टीय हुआ ॥ कहाँ पूर्वशेष भी री-राता है। सब यद=ती। इत्यादि शिष्टवयोगों में। यह बथ भाष्य में उपष्ट है। अप

१६२-एक विभक्ति के परै खतहण ग्राम्य पशुकों के म्युदार्थी में स्त्री एक्टेर हों भी है सर नता हो विशेष हो तो। «पुमान् क्रिया» इनका यह स्रवाद है। गांवर दुने । गाबद-इमारताः । गावहमाः । यहां पुर्कत्वहु गी शब्दका लीप दी जाता है। क्षत्राहमाः।यदा भी स्त्रीलिङ्ग शेय हुन्ना । याग्य यदगुवयो क्रिया «सरवड्मे । " यहां पु<sup>®</sup> हिन्दु नहमब्द का पृथ्वीय द्वीता है। सुर्गोकी पृथ्व वहमानि है जी व<sup>हीं</sup> रहा करते हैं। यम यहण वर्षी किया-ब्राह्मकावृष्टी यहां-अब्राह्मयब ब्राह्मदावं युद्धां ब्राह्मच शहद शेव बहताहै। सह्च यहच वर्षों विधा-वृती तावी। दंहां दोही हैं। अत्रुक्त चहरा क्यों किया-कश्माश्मे । वर्षराहमे । वहां बहरे वहाईयों जीर बकरे वकरियों में क्यी का एक्श्रेप नहीं हीता है ॥ 228

भारव में कहा है-श्रमेक सर याके पशुक्षों में स्वी की एक श्रेष होता है ऐ<sup>ता</sup> कहना चाहिये। अत्रधाक्षी। गहुँभावसे । यहा क्यी का एक्सेय गहुँ बर्गान-चोड़े नहें एकर्ज मुद्द वाले होते हैं। इन के सुद्द विदे नहीं क्समें वह अनेह नुर वाले नहीं है। यह प्रथमाध्याय में दूशरा थाता वृश हुवा स

पद्राण-रसम्बस्यम्=रस्य रस्य रसी काने दशकात्वय् । स्तानन्तम् । दिन गीवेव्यं सरोभित्तर्विषद् बद्धी । बद्धा क्रिकीयं सस्त्वारक्षकार्वकोशास्त्र दृद्धम् । वेन मह्मर्वदे रस्तो सन्तरस्थ्वेतका क्रियते । वय ना बीटावाध्यः ॥

गुमा०-१लोडन्स्यपुष्ट्रेश इल्ह्यान्यं येगन्द्रकं स्वति । इत् । क्या । क्या । तुर् । तिर् । इत्यादि । जयरेग्रहति विस्-री वसुद । क्यंह्र १ । क्यार्य विग्-

व्यविकारको श्रात्वक्रको भवतित वस्त्रव्यू । के पुन्दर्ववक्रिका । श्रापुः मनिपदिकस्ययनिवातागनस्यु । । श्रीमारुष्यु ॥

१६६-न विभन्नी तुम्माः nyn

पर-म । विस्ता ७ । १ मुख्या १ । ३ अन्--- १स ॥

पदार---नुत्याः-तुर्व सच वस्य ने व

स्पार-विभावित्यामकर्गतकारमञ्जात इत्याद्यका व स्वतित । राहात् । सर्वेतित्र । राह्याः । यापया । व्यापतास्य व्यापतस्य । विश्वती विद्याः कर्षुः । राष्ट्रिः चेत्रस्य जीवस्य । इत्यास्य वृत्यास्य वारोग्यास्य राह्याः स्वीतित्र । त्रिकार्यस्य । विश्वतीयस्य वारोग्यास्य । विश्वतीयस्य । विष्यतीयस्य ।

हैंदि- दुन् का काम जीत हुन् क्षण्या ज्ञासक्त क्षण्य है। हुन्द स्वादिकों में ल् काहि बारक्षक है। स्वदेश दहण वर्धी हैं भी कुन् । कर्ब-कन् यहा, ता, पूज् के ज्ञासम्बद्ध है स्वसी हुन् कही है। स्वत्य दुन्ह कर्दी है-दायाला । यहा क्षण्य लगा की हुन् क्या सही होती है १३०

### १६४-उपदेशेजनुनासिकड्त् ॥ २ ॥

प०-उपदेशी ७ । १ अच् १ : १ अनुनासिकः १ । १ इत् १ । १ संक्षम् अम् पदा०-उपदेशे=अपद्रियतेऽनेनेत्युपदेश्स्तस्मिन् । उपदेश्दश्भागवाग्परि

पतुनातिपदिकमस्ययनिषातागमादैशस्योनि 🕛 अनुनासिकः=नासिकामनुगतः ।

रुवा०-वपदेशेऽननासिकोऽजिग्संबको भवति । भत्यक्तमारुयानमुपदेशः गुः छै: प्रापणमृहेश: । एच । सु । कुक् । टुक् । सुर् । इत्यादिपपदेश्विज्ञानादमा शहयोऽनुनासिका इतौ भवन्ति । एघतै । इत्यादि । उपदेशः निम्-अभ्रमा म पः । अयु किस्-पामा । पामानी । पामानः । मनिनो मकारस्य मा भूत्। इ. नुनासिकः किम्-रामेषु । घटेषु । इत्वदिशा क्राद्तिश्वैत्येवमादयः ॥ २ ॥

### १६५-हलन्त्यम् ॥ ३ ॥

प॰ इतान्त्रम् १ १। अथवा-इल् १।१ अन्त्यम् १११ अनु०-वपदेगे । स्

रा-बह यह वाली की युक्ति है चकादिकिया ये सवति किया की कर्ने वाचिका होती है। बदापि यह यहां कहरूकते हैं तहां और और क्रिया हैं गर क्टी किया हो दहां के ने । अवेदिय भदेत । हो भी हो । यहां खस्य भाव में द्री वयोंकि-काल श्रीर कायन केद से कक्त हथीश में को हशस वसदेतन शहर वर गया तस से दुक्ता अध्येत्य दुसरे काल की आपेता से कहारया। तथा संपर मैद भी दोनों क्रियाओं की अपेक्षा में ही जाता है अतएव दीनों दियाओं में धान्याच्य माथ है ॥ १ ॥

१६४-वयदेश में को खनुनाविक अब् वह इत्रंधक होता है। प्रायस मा क्यान (महर्दियों का जी प्रश्यक्ष कथन ) रुद्देश कहाता है। गुर्शी से जिल की मानि कराना है यह बहेश कहाता है। एष० कृत्यादिकों में उपदेश कि चान में अनुगामिक अवारादि दल रेडक होते हैं । दल रेखा होदर तन प काररिकों का कीय होता छीर-एयते । दस्टादि प्रयोग वनते हैं । दब्देश क इस वर्धो विया-अक्षणं अयः । यहां काकाः को अनुनाविक (६)१ । १२६) हे। तर वह युवल न है क्षम के रूप की इस वेंद्रा महीं हे। ती है। ऋचू बहुत की है-पामान । इस्पादि में सनित् के सकार की दत् रुक्ता नहीं होती है। इनु मानिक प्रदेश वर्षों क्या-रामेषु । इत्यादि 🗓 मु के श्वार की इत् कंबा गरीं हाती । इत् प्रदेश (श्रादिनश्र ) प्रवादि है । श्रा

। उस्पेडी भवतः । दः—सरोजम् । दस्यैयाटेशो भवति । रणः—स्वापः । विभागोऽस्यानिस्त्वमापनार्थस्तेन । विद्याचक्षुः । विद्याचर्णः । स्वदटिः । विश्वसम्द्राः न मवति ॥

्षुशृष्तणपोरचकारस्य प्रतिपेची वक्तव्यः ॥ यकारादी षुश्रृष्तणपी ॥ इरउ-र्रुखानम् ॥ प्रान्तुतत् । प्राचीतीत् । इति भाष्यम् ॥७॥

### १००-लशक्कतद्विते ॥८॥

प॰—त्तराकृ १ । १ व्यतद्धिते ७ । १ व्यतु०—इत् । व्यादिः । मत्यपण्य ॥ परा॰—तराकृ≔लस्य शस्य कुरुपेपां समाहररः । कुरत्यनेनंदिश्यात् कः सण्य ॥ व्यतद्धिते=त्र सद्धितः व्यतद्धितस्तरिमन् ॥ सुमा॰-तद्धितभित्रे मत्ययव्यार्थं लशकित्मज्ञकं भवति । लः—नरस्णम् ।

(११९। १८) च ज्यु स्ताय होता है जब के चका को वस क्या होती है से चे चूँ चाईश है। जाता है। जा-दासः। यहा लम् के कदार की क्षेत्र है। का का समाईश होता है। जा-चासिववयः। यहां (शिवट-प्रियम होता होती है। दः पुरुष्ट प्रवेक पुरुष्ट होता है। क्या होता होता है। दः पुरुष्ट प्रवेक पुरुष्ट प्रवेक पुरुष्ट प्रवेक पुरुष्ट प्रवेक प्रदापत है। का कि के कि कि के कि कि के कि के कि के कि कि कि के कि के कि के कि

प्रमुख् चीर बळ्य के बकार का प्रसिद्धेय बहुता बाहिये। धारपकार कर है-एकारादि बुकुष्य बवाय हैं। शब चकार का कोय है। जाता है। दरकी-रुपा बहुती बाहिये ॥ कब्युवस् । खब्योतीस् । यहां वृदिस् वानि यासिक ((१।१।५) विहास है ॥ है॥

रेश-सहित भिक्र शत्य में कारिका को ल, श, कीर रेटक है हैं। ला-करक्ष क्तादि में कुट्ट प्रत्यय देखा हैं में गुरोश है।

## १६७-छादिजिंटुडवः ॥५॥

प०-धादिः १ । १ शिट्डवः १ । ३ अन्०-उपदेशे । इत् ॥

पदा०-विदुहवः=विश्व दुश्च हुश्च ते ॥

स्वा०-चपट्यो वर्षमाना आया जिटुडव इस्सब्द्रका भवन्ति । जिः-निष्टः स्थितः । द्वः-श्वयुः । दुः-पवित्रमम् । चपट्यो किस्-जिकारीयति । जादिः मि करुडयति ॥ ४ ॥

#### १६८-पः प्रत्ययस्य ॥६॥

पर—पः १ । १ शत्स्वस्य ६ । १ अनु०-इत् । आदिः ॥ सुत्रार-शत्स्यस्यादिष्युरसंदो भवति । दाक्तस्या । नर्रकी । स्रस्य<sup>हा</sup> किस्-पृद्धिकः । आदिः किस्—अविषः । सरिषः ॥

# १६९-चुट्ट ॥गा

पट—चुट् १ | २ बजु० इत् । ब्यादिः । मत्यपस्य ॥ स्वाट— इत्ययस्याची चुट् इत्सन्दर्का भवतः । चः-कौद्धायन्यः । हर्रे यादेशः । जः-रामाः । अस्मान्तादेशे भवति । बः-रायिटवयः । ट —र्रे।

१६४-चपरेश में वर्षमान कादि जि हु हु बत् रंक्षक होते हैं। जिः-िष्णं पहाँ जिलिहर पातु के और । किया । यहां जिलिहर के जिलार की वर्ष में होती है । हु-दरपदा। यहां हुकी दिर चातु के हुकी दत्त क्या होती है। ईं पित्रमाम् । यहां हुकी दत्त रंका होती है। दपदेश दरश दशों है-जिलागीयी यहाँ दपदेश का जिलहीं है। कादि सहस्यं वयों किया-करदूपति । यहां पर सम्प्र में है प्रमान करदूपति । यहां पर सम्प्र में हिम्स कर्म क्या न सुद्देश प्रमान करदूपति । यहां पर सम्प्र में स्था-करदूपति । यहां पर सम्प्र में हिम्स कर्म क्या न क्या क्या मार्थ मार्थ

१५९-पिता मान्ना ॥००॥

र०-पिता १।१ मात्रा ३।१ अनु०-एकशेषः । एकविभक्ती । धन्यतरस्याम् ॥ स्वा०-एकविभक्ती परतो मातृश्बदेन सहोक्ती पितृश्बद्दिश्चपनेऽन्यतर-ाम् । माता च विना च=पितरी, मानापितरी वा IIo:n

१६०-म्बश्रार:प्रवश्त्रा ॥२१॥

०-भगुरः १११ भरवा ३१ चनु०-एनजोपः। एनविभक्तीः धम्पनरस्याम् ॥ स्वा०-ए तिभक्ती परतरभश्या सहीक्ती भशान्शस्यःशिष्यनेऽन्यनरस्याम्

र्य भशुरध=ष्रारी, भशुभशुरी वा ॥७१॥ १६१-स्यदादीनि सर्वनिंस्यम् ॥ ०२ ॥

-लदादीनि ११३ सर्वे: ३१३ नित्यम् २११ अनु०-एकमेपः । एकविभर्ता । पदा०-स्यदाहीनि=त्यह्मा द्वेषां तानि ॥

समा०-एकविभक्ताँ सर्वे स्सदोक्ताँ त्यदादीनि निश्वं शिष्यण्ने । स च ६वद्रश्च-≈र्श । यहच यहदस्वव≈र्था ॥ को ॥ स्वद्रादीनां विधी परवरं शन्दिरवते श-स्रवित्रनिर्पेषात् । स च पश्रव्या ॥ स्वदादितरशेषे पुनवृत्तकतो लिङ्गादण-नि । सा च दैवदत्तथ=ती॥ नच देवदत्तथ यद्वद्चरच गानि । पुनिपुंगक्योग्तु

१५९-एक विभक्ति के घरे मान् शब्द के लाख तांक में पितृशवद एवडीय हत्य करके छोता है। लाना च विता च=वितरो, मालावितरी था। दहा गाहर का पालिस एकधेव द्वीता है व ४० व १६०-एक विभक्ति के परे प्रवयु मध्य के नाथ शक्ति में प्रदेशरहाय का एक-'बिकस्य करिके हीता है । प्रवसूच प्रवश्यक्ष=प्रदेशों, प्रदेशपूर्वश्रुरी का । यहा

गुरमाद्य का पासिक एक्श्रेप होता है ॥ ४१ ॥ १६१-एक विमन्ति के घरे शव के साथ कष्टमे 🏻 स्पदादिक एक्सेव होत । वचदेवद्रमाः इत्यादि में स्यदादि शेष रहते हैं जीने को निवृत्ति होती । श्यदादिकों की वश्यव एकवाच उत्ति में को का है वह एक है व हाता गद्ध परविव्यतिरेश में । असे बद्धन्ती। बटा वह शद्ध पर है एस का एक वे गृ⊓ स्वदादिकों के शेव दोने में पुँक्तिल कोर अर्थक कि हुसे कि हुकरण ते हैं कीने-भाव देवदणयन्ती। यहां का यह कड़ शब्द क्यां कि है पर दूबरे दमान्द्र ने बुंहिकतू को देखि युंहिकडू ही होता है। एवं ताति यह मन

्याह वर्षुंबर्वावष्ट्र इव में पान्त ने करांत् स्टरारी-क्तिह हुआ 11 7 में नवुंबक शहा कर होने से नवुंबक का एक रेप इरुगाम् । शः—भवति । भवतः । वः-छतः । छतवन्तः । खः-जनकेतदः । सः-निष्णुः । मृष्णुः । घ:-मासुरः । बेहुरः । ट:-सुकृतः । सुकृति । शर्वादद्यीः

क्रिम्-पूरानः । लोगगः । व्यहोरस्यः ॥ = ॥ १२१--तस्यलापः ॥ ६॥

प०-तस्य ६ । १ लोपः १ । १ अन्० । इत् ॥

स्वाद-त्रस्थेशमंत्रहरूय लोगो अवनि । रामः । गार्न्यः । इदिलादुदर्सेव ि द्धेस्तम्पप्रदर्णं सर्वेतापार्थव् । नेन जिन्दुनुगमन्तानीपी न ॥ ी

प०-यनेशान्ता यनुबन्धाः । यवदानं मुख्य ॥ एकाःता यन्दर्याः ॥ ई-गडानि । बनानि ॥ किं पुनर्ष न्याय्यम् । एकान्ना इत्येव न्याय्यम् । इनिभाष्यम् ११

११२–ययासंहरुयमनुदेशस्समानाम् ॥१०॥

प० -यथामङ्ख्यम् १ । १ चनुदेशः १ । १ समानाम् ६ । ३ स्वरितेन

इलागर्पण परस्मान् ॥ पद्रा०-यथामङ्ख्यम्=मङ्ख्यामननिकस्य । सङ्ख्याश्च्दोऽत्र क्रमप्रः !

यथासट्ट्यं यथाक्रममिति यावन् । अन्देशः=अन्दिर्यने पश्चादुवचारपेदःल्ट्रः देशः । समानाम् समसङ्ख्यानाम् । परिभाषेयम् 🖁 क!-- इतः । इतवान् । यदां क (३ । २ । १०२) प्रत्यय होकर् कनार भी भी चण्चा होती है। जभमेजवः। इत्यादि में सम् (३।२। ==) जिल्लुः, मृत्युः। यद्यां रस्टु (३। २ । ९३९) प्रत्यय । शस्यः । मेदुरः । यदां पुण्यु (३ । २ । 👯 🤇 प्रस्यय । मुक्तः । मुक्ति । यहां कम् कि प्रस्यय होने हैं । प्रतद्वितप्रदेश वर्षे रि मा~चूहालः । यहां लच् (४।२। ९६) प्रत्यव होता उन के नकार≔की इर्र सडका नहीं होती। लोमगः। यहांश (प्रान्१३०) ब्रत्यय की श्रन्तत्वा बीर र्यू द्वीरस्कः । यहां कप् (४ । ४: १५१) प्रत्यम के ककार की इत् सब्छ। नहीं होती हैं। पर-जमुदम्य अनेकों के समीयवर्ती होते हैं अवांत् एक के जबबब नहीं होते हैं।

अवदातम् मुसम् । यहां अनेकाला यत शानि देव् के ऐकार का आकार (ध्राध्य) भादेगहीकर दाप् होजाता दाप् की पुनंबा का नियेच शकर पुनंबा मयुक कार्य (७१४१६) नहीं होता है । अनुवस्य एकान्त (एक के अवस्व) भी होते हैं। ई यरानि । इत्यादि में जब के स्थान में जो (शि) आदेश होता है उस में जो गैं कार है पदि वह उनका अन्यन न माना काय तो शि आहेंग के। गित् नहीं मान मकरेन यह मर्बादेश होनकता है। किर इन अनुतर्मी में स्वाय युक्त की न यस है। एकाना पसही न्याय युक्त है। यह भाष्य में कहा है ॥दे॥

# त्रय प्रयसाध्यायस्य तृतीयपादारम्भः॥

# १६३-भूबादयो घातवः॥ १।३।१

प०-भूबाद्यः १ । ३ भातदः १ । ३ संझानुत्रम् ।

परा०—भूपार्यः=भूगदिर्येषाक्षे । यहा—भूष बाध भूवी । आदिशादि॰ |ही भूपारादी चेत्रान्ते भ्वादयः । भूगतारकाः बाकशारकाः क्रियाययना ने यावत् । धारदा≔धात्रध्य धातुष्य धातुष्य ते ॥

सुमाः — क्रियावयना भूवादयोः धातुसंज्ञा भवन्ति । भू — भवति । एथ — वरे । स्तर्द्ध — स्वयंते । इस्यादि । क्रियावयनाः सिक् — धिकल्पधिवादः स्टस्य भूत् । भूवाद्ययः क्रिय् — क्राव्ययति । यदि पुनर्भावत्रयनो धातुरिस्ये लक्षणे त्रते ।

र्धं पुनक्षांचने भावचरनाः पचाद्यशि । पदेतेयाँ भवतिना सामानाधिकरवपम् । रति पर्वात । भवति पर्व्यात । भवस्यपास्तिदिति । का वर्धायं वायोपुक्तिः । एपै-। बायोपुक्तिः । पचादयः क्रिया भवतिक्रियायाः कर्ष्ये। भवति । यद्यपि ता-। भवस्यप्रदेशे यद्यात्या चक्त्या च क्रिया । यद्य स्त्रुक्तिया तप्रक्षस् । भवेदिष हेस्सादिष स्वादिति । द्रशान्यस्मस्त्रि कोलसेदान् साध्यसेदान् । इतिमायस् ॥क्ष

सब प्रकाश्याय के तीवरे वश्य का सारम्य किया लाता है।

१६—क्रियावकन की सुभादि अद्य से पातु वंधक होते हैं। विहे-मू
१६ की पातु जंबा होवर, भवति, सादि स्थोग वनते हैं। यहां क्रियावकन
में कहा—विव क्यार्थ का अद्य की पातु कंधा न हो। मून्यदि अद्येश को पातु
का वयों कही—कावस्यति। इत्यादिकां में मास्तराव्यार्थ की पातु कंधा न हो।

मास्यकार कहते हैं कि—को जिस मास्यकन पातु होता है ऐवा सहस्य किया।
सार है तो केरे किर लाता नाय कि—पचादि मास्त वचन हैं। को मवति से
ग पचादिकों की क्यानापिकस्थता होता है केरि-मक्ति वचति। पक्षता
नेता है। इत्यादि तो क्या यह वास्त्रों की मुक्त है?

ह मनु प्रत्यशक्तं तिङ्गिहितो भावः क्रियमा चववायं न रङ्गित निह भर-व्यक्ति पदतीति । तेतदेवेतिनद् विष्टयते । प्रजाह-वर्गवक्तं भावेन क्रियांत्यात-्रीक्रम्य क्षेत्रं भवेति प्रचित्ति। प्रत्यसूमा धावतीति व रह्माहिभायेन

ें दुर्शनादिति वैश्यटः त

परस्वान्तुं सकं रिष्यते । तच देवद्वच्य=ते । ब्रह्मद्वतपुरुप्तिगेर्णागमः । टमपुरयाविमे । मपूरीकुक्कुटाविमा । पूर्वशेषः खन्वपि दृश्यते । स च वस्तर्य इति भाष्यम् ॥ ७२ ॥

१६२—ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतहर्षोषुस्त्री ॥ ७३ ॥

प०-म्राध्यपगुसहरोषु ७ । ३ श्वतरुखेषु ७ । ३ स्त्री १ ! १ ! धनुः । शेषः । एकविभक्ती । तत्रचाणः । चेन् । एव । विशेषः ॥

पदा०-चास्वपशुसद्धेषु=ब्रामे भवाः ब्रास्याः (४ । २ । ६३ ) भारी ह

ग्राम्पाय ते परावन्तेषां सहयास्तेषु । अतक्षेतु=न तरशीपु ।

सूत्रा०-एकविमक्ता परितारकरुलेषु ब्राध्यवमुस्तर्र्धपु स्त्री दित्यते कर्ण रूपच विरोपरचेत् । पुषान्स्त्रियेत्यस्यापनादः । गातरमाः । स्वताद्वाः । क्राध्याः । ति किम्-रस्दर्भे । पशुप्रदर्शं विम्-नाम्स्यादेनं । सर्वेषु किम्-पर्ना गार्ता । तरुलेषु किम्-चरमाद्वे । चक्रेराद्वे ॥७३॥

अने हराके विकास कर्म । इह मामून् अन्तरमे । गर्नभारमे । हिंग

प्यम् । इति मथमान्याये दिनीयश्वरणः ॥

होता है जैने-सबब देवद्वाद=ते । हुन्द्व और त्युट्ट के विजेदनों ना पुंत्री पृत्रीय गर्ही होता है जैने-सुवत्रुटकाद्वयंथिते । यहां इसे यह स्त्रीवित्र द्वा हुआ । सब्बाकुरसुटावित्री । यहा पुल्कित एक वित्रुवा । सही प्रशेष में सता है । सब यद=ती । इत्यादि शिष्टक्षेत्रों में । यह वय भारत में उपह है। द्वा-एक विभक्ति के परेकतत्व याज्य प्रसुवी के स्तुदार्थों में स्वा

ही भी है सम्मार्क ही विभीव ही सी। "कुमानुस्त्रिया" बनका यह स्ववाद है । भी इमे : वास्त्र-इमारमा: वायक्षाः वद्यं पुनिन्तु भी श्राम्म मोव होनान है समाद्रमा: महा भी क्यांनित्तु शेव हुन्या : साम्य सहस्वविधि वा "मार्गि ! महा वुनिन्तु महाराह का पुरुशेव होना है : सुर्गाको स्वस्त्र मार्गि है भी में बहा बार्ग है। वयु पहल क्यों विधान आकाशही हमान मार्गि साम्य आपदार्थ सहा आवत स्वस्त के वहा हो । क्यां स्वति स्वान्ति क्यांन्य । मार्गि । स्वान्ति हो। हमार्थ हैं। आवत्र स्वत्त्र वर्ष विधानसमाद्री । मार्गि हमार्थ हो हम्म हो । स्वान्ति स्वान्ति हो स्वति हमें हैं।

माध्य में बहा है- खुनेक मुन्यून द्वाधों में स्त्री को एन मेप होना है हैं। बहमा चाहिये : खद्रशहमें : बहुनेन कुछ हो पहा करी था एन मेप नहीं वर्षि । पीड़े बहु एक बी खुन बाले हिन्ते हैं। उस के सह पिरे सही प्रसी वह प्री मुख्यान मही हैं। बहु प्रयाद्धाय में यूलना का स्टून पुत्रा म

शब्दानुशासनम् । १ । ३ ॥ पद्रा०-इतस्त्यम्=इल्च इल्च इती धाने भवमन्तम् । इतीरस्तम् । डि॰ हीवेडचे रारोरिशस्तिनद् पष्टी । यद्वा ितीयं इल्वास्य शास्त्र स्वीवात द्रह्म्यम् ।

हेन मुलाहारे रत्नो लकार्यच्त्रसङ्घा क्रियते । एवं ना योऽन्याश्रयः ॥ सूपार-इलोश्स्यगुपदेशे इल्ह्याम्बं चेस्टेडनं भवति । इल् १ व्यम् । मुप्। तिह् । इत्यादि । चपरेर्इति किष्-सं यपुत्र । कपेहत् । चारेप किष्-

व्यवसिनाम्ली र्शलभुगव्ही भागीनि वसव्यम् । डे पुनव्यवसिनाः । चानुः बाबालः ॥ म।तिपद्विमत्यपनिषातागयादेशः । इतिपार्यम् ॥

१६६-न विभक्ती तुरमाः ॥१॥

पन्न । विभक्ती ७ । १ नुस्याः १ । ३ व्यनुद्र-- इत् ॥ स्वा०-विभागत्यानकांसकाश्यकारा इत्सरहरू न भवन्ति । राधान् ( पदार-नुस्माः-नुस्य स्च पर्य ते ॥ सर्वस्थित् । शामाः । वचयाः । कारचताम् । कारचतम् । विश्वती विष्टु-कार्युः । शुर्द्धाः चेदस् । जेयस् । रहवस्यवृदिशु कारोरचारस्हानः चांहर्गः स्टो। दस् । रेन ।

हैरी-हरू वाक्षत्रव कीर दम् छ प्रका आस्य दल् व बहव होता है। इत्ह - I thrical II A II श्याहियाँ ही ले जादि बारक्सक है। बन्द्रेश टर्ड बन्नो है-एन्ड्रेस में बन् बल् यहाँ, ता, हुन्द के खातम का है बलते वस महीं दोना है। साथ यह ब के

Ç-माचाला । यहा मध्य समार की शत सदा गर्टी दोती है नह १६६-दिमणि ररसवणे सकार कवार इस् व उत्तक जरो हैं। है । रावाम् इक्सादि प्रयोगी ॥ स. म. म. म् व्यव्या म क्षेत्र १६४० वर बहा दिया-वादाः । कृष्णु । बहा (४ | १ । १६०) हुन् । सब्दोक्ता है ।

के सवार की देश बंधा हुई। बंधम् । केंद्रम् यहा बस् (हे रो। ए०) इत्यम है हिटम के समार की बस बंधा है। होते हैं । ब्रह्माट (व : है । देश) बस म् सिथलिक वंडक बच्च अन्यस्थ स्वत्तर की बहरा के दिये स्वत्तर की का ० हा यह अपने हें। यदि नविषक्षीतन वृष्ट निया है। है। । सी ही यदि व यहा है मिर क्यारोनबान्स कामान्य से अमिनमीन यह अनिस् हैं देवहें

## १६४-उपदेंशेजनुनासिकहत् ॥ २ ॥

प०-वपदेशे ७। १ अज् १। १ अनुभागिकः १। १ इत् १। १ संग्यः पदा०-वपदेशे=वपदिर्यतेऽनेतेत्तुपटेश्स्तासम् । वपदेश्रशःम्बस्सर् प.तुपातिपदिकमस्ययनिपातागमादेशस्यानि । अनुनासिकः-नगिकः-मुगः

कृषा०-चपदेशेऽनुनासिकोऽनिग्संद्रको भवनि । मत्यस्वसास्यान्पृपदेशः १ सीः भाषरापृदेशः । एष । सु । कुक् । दुक् । मुद् । इत्यादिपृपदेशिकानदाः सादपोऽनुनासिका इतो भवनित । एषते । इत्यादि । चपदेशः विद्-सम्बादि एः । स्रम् किस्-पामा । पामाना । पामानः । मनितो सकारस्य मा भूत् । क नुनासिकः किस्-रामेषु । सदेषु । स्तृब्देशा स्नादितयोगित्रयः ॥ २ ॥

### १६५-हलन्त्यम् ॥ ३ ॥

### प• इतान्त्रम् १ १। अथवा- इत् १।१ व्यन्त्यम् १११ व्यन् = - अपरेगे । स्

ट०-बह यह वायों की दुक्ति है पकादिक्षिया ये सवित किया भी की वासिका होती है। यहापि यह यहां कहकरते हैं लहां खीर और क्रिया है ग वहीं क्रिया हो हहां की अधिद्रिय एक स्वीत । हो भी हो । यहां काय मात्र मेर् स्थापिक-काल और कायन के दे के एक ह्यीय मिं तो ह्यास क्ष्म क्ष्मदेत्र ग्रह मां गया हव से हुक्तर कलतेत्र हुक्तर काल की अपेक्षा से क्ष्मत्रमा। तहा वार मिंद भी दोनों क्षियाओं की अपेक्षा से हुक्तर कलतेत्र हुक्तर काल की अपेक्षा से क्ष्मत्रमा। तहा वार मिंद भी दोनों क्षियाओं की अपेक्षा से हिंदाओं की अपेक्षा से साम है मां निर्माण करते हुक्तर कलते हुक्तर कलता है अत्याह से साम है मां निर्माण करते हुक्तर स्थाप है स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप है स्थाप है स्थाप स्थाप

१६४-वयदेश में की अनुवाधिक अब् वह दत्रहंधक होता है। मारत बां स्वाम (महर्मियों का जो प्रत्यत क्यम ) व्यदेश बदाशा है। दुवी है कि की मारि करामा है वह उद्देश बहाता है। एकं इस्वादिकों में उद्देश हैं साम में सुनाशिक अवशादि दस वहंक होते हैं। इस संघा होज़र दन क काशदिकों कालीय होता और-एवसे एडस्टादि प्रयोग बसते हैं। उद्देश के दव वर्षों किया-अवशा ख्या । यहां जाकार को अनुताधिक (६/११/६) हैंग्सा वह मुक्टन है इस वे दस को इस वेदा महीं होती है। अबं सदस्य पर्ध है-यागा। इस्यादि में सिन्धु के महार की दस वेदा महीं होती है। अबं स्वाधिक सदस्य क्यों किया-रामेषु । इस्यादि में मुक्ट करा को इस दशा नहीं होती। इस प्रदेश (आदिवस) इस्यादि में मुक्ट करार को इस दशा नहीं होती। इस प्रदेश (आदिवस) इस्यादि में ॥ भी पदा॰-रसन्त्यस्थ्यस्य श्लुष श्लुष श्ली काते भवसन्त्यम् । रहानारात्सस् । हि-नीयेव्ये रारोरिश्तरहतित्रम् पद्यो । यदा दितीयं हल्यास्य शास्त्रकोषाना द्रष्टव्यम् । रेन मस्तरहारे हत्तो लकारस्थ्यमका क्रियते । एव जान्योध्यसम्हरः ॥

सुप्रात-रलोऽन्त्यपुष्ट्रेश इल्ह्यामधं चेश्रके भवति । इल् । कण् । कण् । तुष् । तिष् । इलादि । चपर्रहति किम्-सं यसुव । कर्महत् । प्रार्थं किम्-यापालः ॥

व्यवस्तितास्त्यो इलित्ताङ्को भवतीति वक्तव्यम् । के दुनव्यवस्तिताः । चातुः कावपदिकप्रत्यपनिपातानगरेदाः । इतिभाष्यम् ॥

१६६-न विभक्ती तुरमाः ॥१॥

पर-म । विश्वती ७ । १ तुस्माः १ । ३ श्रतु०-- इत् ॥ परार---तुस्माः नुरच स्थ मरच ते ॥

सुप्राण-विभक्तिस्थास्त्रकांसकारमकारा इत्सम्बद्धाः म अवित । रामात् । सर्वेत्तिम् । रामाः । प्रवणः । अप्यताम् । अप्यतम् । विभक्तां वित्य-सर्दः ।

गुभ्युः । चेदम् । जेयम् । इदमस्यपुरित्युकारोच्चारस्यायस्याद्वित्योग्यम् । हेन । ह । इतिभाष्यम् ॥ ४ ॥

१६१- हम् का साम्य कीर हम् रूपका भाग्य इत् वत्यक होता है । इत् । इत्यादिकों में लु काहि इत्यक्तक हैं । उपदेश यहण वयों है-की मृत् । इत्ये-कत् यहां, त, पुन् के सामम का है वसने वह गहीं होता है । साम्य प्रहस्त वयों है-बादाला । यहां यहण सकार की वस बंधा महीं होती है व्येत

१(६-६व्यान स्टावन क्लार तकार वह काम नहीं है। है। पासाह । बारादि प्रयोगों में स, म, म, म, म का को दल करवा म हुई। किस्कि रहक वर्षों विधा-कां मुं: १, १५ मा । यह। (म दे । १६०) हुन् उत्तर है तो है दक्ष के कलार की इस क्षेत्र हुई। वेदान किस्म वहां क्ला (६ ११ १६) उत्तर है तो है उस के सकार की सत्त केंसा होती है। बरागार (६ १३ १६ मा) इस कुल सि दिवाक के सकार की पता के किस्म केंस्स हो की स्वार की स्वार में पहा यह कार्य है। वहि क्लाविक्तिकार कुल दिस्स हो ती। सी सि हि रहा में पहा हो सह कार्य हो। वहि क्लाविक्तिकार की सह कहिन्द है इसके। क्ला यहा विभक्ति कंसक साम सम्माद के स्वार की इस केंसा है तो। है। ४ क

# १६९-छादिर्जिट्डवं: ॥५॥

प०-मादिः १ १ निरुद्धः १ । ३ स्तु०-वपदेशे । इत् ॥

पदा०- विदुडवः=त्रिञ्च दुध दुञ्च ते ॥ स्वार-वपदेशे वर्षमाना श्राचा बिदुडव इस्सब्सरा स्वति । विः-पिष्ट

स्थितः । दुः-न्ययुः । दुः-पवित्रयम् । उपदेशे किम्-विकारीयति । द्यादिः विस् कर्युयति ।। ५ ॥

## १६८-पः प्रत्ययस्य ॥६॥

पर--पः १ । १ मत्त्वपस्य ६ । १ अनु०-इतः । आदिः ॥ । सृष्रा०-शत्त्वपस्यदिष्पदृस्तदेशे अवति । दादारस्यी । नर्दकी । महस्रहे

किम्-परिकः । आदिः किम्-चित्रपः । गरिषः ॥

१६<sup>८</sup>—चुटू ॥**शा** 

पर—चुर् १ । = धनु० इत् । क्षादिः । बत्यपस्य ॥ मृत्राः—- स्वयस्याची चुट् इत्सङ्खी भवतः । चः-कौद्धायन्यः । कर् पादेशः । जः-राधाः । आस्वातादेशे अपति । कः-साधिरययः । ट —वुः

१६८-२०६ेश में बत्तेमान कादि लि हु हु बत्त पंचन होते हैं। जि:-[स्वा महां लिलिया पातु के कीर । शिका । यहां लिलिया के जिलार की बत्त <sup>१९</sup> होती है । जुन्यपनु । यहां ठुको कि. पातु के दुनी बत्त पंचा होती है । हु परिजयन् । यहां दुका बत्त पंचा होती है। यथदेश यहता वयों है-जिलागेयीत सहां तपरेश का जिलहीं है। कादि यहता वयों क्या-करकूपति। यही

यष्ट आपन में है । एक में पूर्व बोला कुई तथ्या शुरू-प्रस्थादि कथार यहाँ पोक्क हैं।ता है । दाशाद हो । यहां स्कास्स (४१९ १५७) भीर एक केंद्र करार ही, दुस पंचा है।यर होत्य (४१९ १९) सम्मानिक करार है। कार्जी करार प्रस्त (४००० १०००) है।

हत्य है। बाता है। क्षित्री। सहाप्युष्ण् (३) ११९५५) हो पन स्वार्षे इम् क्षा बुई किंग स्ति से द्वीस्त्रत्य होता है। इत्स्य दहस्य सर्वे विपार्ण यदिकः। यहास की बसुक्ता कही है ती है। क्षादि दहसा स्थो है स्वीवाः

यदिकः । यहा य की दस ग्रंडा नहीं है ती है । आदि दश्या दशे हैं- छतियः यदिया | यहां - यदिवस्थादियम् १ य श्यादि कृत है शिवप् द्वास है ता है वर्ग का सरप्रवर्भी सवारवाय नहीं होता है ॥ १९०-द्वादस के आदि मुत्रने कीर द्वारों दस् ग्रंडक हैती हैं। या-बीट्रादायः

```
को पनतः । डः—सरोजम् । डस्पैपाटेशो भवति । खाः—आधः ।
            शस्त्र नुभारसम्बद्धः ११३ ॥
ोऽस्यानित्सस्वद्रापनापेरतेन । विद्याचञ्चः । विद्याचणः । अवदीरः ।
```

पुचलपोर्च प्रतस्य प्रतिषेषो यक्तव्यः ॥ यकारादो चुझूप्चलपौ ॥ इरउ-

शंतम् ॥ अन्यतत् । अन्योतीत् । इति भात्यम् ॥७॥

१७०-लशक्तति ॥<sup>८॥</sup> :--तर्कः १। १ सर्वादते ७। १ सनुः -- इत् । स्रादिः । मत्यदश्य ॥

प्रा॰—नश्यक्-लर्च शर्च कुरवेषां समाहारः । कुरुव्यनेनोदिश्वात् वः

रणम् ॥ व्यनद्भिन्न तद्भिनः व्यनद्भिनस्तरियन् ॥ सुप्रा०-तद्धितमिषे मरुपञ्चायं लगक्तिसञ्जन भवति । लः—नरणम् ।

ो ( था १। ८६ ) वरण् सत्स्य होता है तम के रकार की वृत् रंखा होती

। इ. देव कार्यण ही जाता है। जा-रामः। यदां जम् के जनार की न् रंजा हुई। कर को कलादेश होता है। ज -शाविष्वयः। यहां (शविष्ट-श्वामिनना ग्राविश्वया) जय प्रत्यय होकर ज्वी वत् नवा होती है। शकुः

नारी। यहां बुद पूर्वक चर चामुके द्रप्राथय होता है। द की बन्द, क, वादे-ज ही जाते हैं। ए- मरी जस्म यहा जरम युवन जम चातु के स (३ (२ १५ १८०) प्रस्तित होना है नवक हकार की हत् कंबा हुई। व केर पृष् कादेश होता है।

सा-स्वातः। यहा स्वत्र श्रद्ध (४।४।८५) सा स्त्रम होता है तम के शक्स का नीय देखा है। योग विभाग ( अधीत वृष्ट्र सूत्र विश्विले कृष के साथ यह देते ) इन गुरु शृष्ट के लानित्यवद्यायम के लिये है । यस बारय-

शाल्डमु । इत्यादि में बदारादि की दल् मंत्रा गरी हाती है ॥ जुरनुष् क्षीर वद्यप् के बकार का ग्रसिपेध वहना वाहिये। माश्यकार अ-हैं। हैं - वता। दि दुक्तर वत् हैं । वह सकार का कोच है। बाता है। बरकी ट्रत् मंत्रा वटनी चाटिय ॥ क्षवतम् । अथ्योगीत् । यदां वृदित् गानि वासिक

१४०- तरित शिल प्रत्येय में चारित्य को ल, ग, चौरवसर्ग सद दन देसक 11 a 11 & 1817 & (ep 19 1 a) 310

हिति है। ला-वरवम् बत्यादि में कुट्ट इत्यय हेला है। शा-मनत । रत्य दि स भवं द्वाया है।

इरणम् । शः—धशति । भनतः । कः-कुतः । कृतवान् । सः-जनेतन्यः । कः निष्णुः । पृष्णुः । छः-भागुरः । सेद्रः । डः-गुकुतः । गुकृति । यनीदर्गा किम्-पुरातः । सोषणः । व्यक्षेत्रस्यः ॥ = ॥

१२१-तस्यलीपः ॥ ६ ॥

प०-सस्य ६ गृश्लोपातृ । १ अनु० । इत् ॥

स्वार-सहयेशसंग्रहस्य लीयो भवति । समः । गार्स्यः । इदित्यनुष्ट्रस्य पि द्वेस्तस्यग्रहस्यं सर्वेलाभार्यम् । तेन जिद्दनापन्यलीयो न ॥

प०-श्रतेकानता श्रानुबन्धाः । श्रवद्दानं मुख्यम् ॥ एकान्ता श्रत्वन्धाः ॥ क् राहानि । यनानि ॥ किं पुनश्य न्याय्यम् । राहान्ता इत्येव न्याय्यम् । हिनाय्यम् ग्र

१०२-ययासंह्रुवमनुद्रेशस्त्रमानाम् ॥१०॥

प०-यमासङ्ख्यम् १। १ अनुदेशः १। १ समानाम् ६। १ स्वरिवेनः इत्यानपेण परस्मात्र ॥

पद्(०-यथासङ्ख्यभ्=सङ्ख्यामनतिक्रम्य । सट्ख्याशस्ट्रीऽत्र क्रमपरः यथासट्द्यं यथाक्रममिति यश्वत् । खन्द्रशः=खनुद्दिरयते पश्चातुष्यार्यनहस्तृ देशः । समलाम् समसङ्ख्यानाम् । परिभाषयम् ॥

क:—हतः । इतवाष् । यहां क (३। २। १०२) प्रत्यय द्वांकर् कवार वी शः
सन्द्र्या होती है । जमनेजयः । इत्यादि सें राग् (३। २। २० १८) जिन्तुः, सृष्टुः।
यहां रहु (३। २ ) १३४) प्रत्यय । मासूरः । सेंदुः । यहां पुष्टु (३। २ । १६)
प्रत्यय । सुकतः । सुक्रति । यहां क्रम् कि प्रत्यय होते हैं । व्यतद्वितयस्य वयो कि
या—पुडाला । यहां क्रम् (५ । २ । १६) प्रत्यय होता उस के सकार—की वर्ष सन्द्र्याला । यहां क्रम् (५ । २ । १६) प्रत्यय के समाय की स्त्रमञ्ज्ञा की वर्षे
सन्द्र्याला । यहां कर्ष् (५ । १ । १६) १११ प्रत्य के सम्बन्ध कर्षा हो हो है।
हारकः । यहां कर्ष (५ । १४) १११ प्रत्य के समाय के समाय होता करें हो हो है।

पठ-जमुक्तम जनेकी के स्वाधिक में होते हैं जपात एक के जस्य कहा होते हैं। जन्म जन्म जनेकी के स्वाधिक में होते हैं जपात पृत्राम । यहां जनेकाल पत्त वालि देव के ऐकार के जाकार (दिए। अर्थ जिल्हान के जिल्हा

म्त्रा०-स्वरितेन वर्त्तवानानां समसङ्ख्यानामुद्देश्यानुदिशिनां वावयार्थवो भकातिः सम्मानन्यो यथाक्रमं भवति । व्ययमस्य भयमेन द्वितीयस्य द्वितीयेनेत्यादि । तीदेयः । रालानुरीयः । वामेनेयः । काँचबाटर्यः । समानामिति किम्-लच्चणेरणंभृता रुपानभागवीप्सासु मतिष्टर्यनवः । अत्र लच्चणाद्यथल्वारोऽर्थाः मत्याद्यस्त्रयः । तरसार् ख्यातानुदेशो न भवति नर्दे ब्वर्येषु सर्वेषां कर्मभवचनीयसम्झा भवति । अध राग्दवः सट्रुपाःमाध्यं चेत्परस्मैपदानां खलित्यादिषु दोषः। अर्थतथेरस्यतासी लुलुरोरित्यादिषु दोषा । अत्रहि भाष्यकारः-पथासहरूपमनुदेशस्त्रमानां स्वरि-दैनेति । अतएव वेशोयग्यादेभेगायल् । स्व च । अत्र सहरूपातानुदेशी न भव-

१०३-स्वरितेनाधिकार: ॥११॥ प०-स्वरितेन=३ । १ । अधिकारः=१ । १ । परिमापेयम् ॥ पदा०-स्वरितेन=स्वरितरश्रद्निष्ठे।ऽविशेषधर्मस्टेन ।

नि भाष स्वरितत्वं वित्रधायते ॥ १०॥

१४२-स्वरित दुव के साथ वर्त्तवान कमान क्ष्त्रवावाले सहेश्य और छनुदे-धियों का बारवार्थ कोचकालिक स्वतंत्र बचाहत होता है। क्रवांत प्रयम से साथ म्पम द्वितीय के साथ द्वितीय ब्रस्थादि । तीदेशः । ब्रस्थादि 🗷 । तूदीश्रलाहुरवर्म-तीकृतवाराहुक्दक्राज्यकः। इस कृष से ब टेहुए-लूरी शलातुर बन्मेती वृ चयार इष शब्दों से हक् कण् हज् यक् ये प्रत्यय प्रथम के काथ प्रथम दितीय वे साथ दितीय इत्यादि क्रमप्त होते हैं। समामां-प्रदेश वर्षो क्या-लक्षदेश्यः-पदां कर्तव प्रार्थ-मूतारुयान भाग बीरवा ये कारि कर्ष हैं और प्रति परि कलु ये तीन हैं जता दन का नहर्यातानुदेश नहीं होता है। सब कवीं में नबकी वर्मप्रवस्तीय सम्बा होती है। यहा शब्दों ने सह स्वामान्य हो तो वास्मेवहामांत-एम से दोप काता है-परसीवदानाम्-यह एक शब्द है कलादि बहुत हैं। असे से सहस्यासाम्य होती सतामी यहां दीय काता है वयोंकि लू-से बृह्बूह दी का चहण है कताएव सुह् मृद्वृह् तीम हुए वय ताथि दा है वन का सह स्थातानुहेश नहीं प्राप्त है वन छश में भारपकार कहते हैं-समानों का अनुदेश खरित गुध हैं बाब हो । सतएव वेशम्-यशस्यवंक मनशब्द से यल और का यह ययास्ट्रिय कहीं होते हैं यहां हारि-स्यविद्या नहीं है सर्व्य

हरत्यम् । शः--भवति । भवतः । कः-कृतः । कृतवान् । सः-जनवेतपः । गः निप्तुः । भूष्याः । पः-भामुरः । सेह्रः । रः-सुकृतः । सुकृति । व्यवद्वियां किम्-भूहातः । जोषयुः । व्यवारकः ॥ = ॥

१०१-तस्यलीपः ॥ ६ ॥ 🦏

प०~तस्य ६ । श्रुतीयः १ । १ अनु० । इत् ॥

स्वा॰-तस्वेरसंबद्धस्य लोगो भवति । रामः । गार्यः । इदिल्युट्टले मि देसस्यग्रहणं सर्वलापार्थम् । तेन मिट्डलागन्यलोगो न ॥

प०-अनेकानता अनुषत्थाः । अवदातं मुखम् ॥ एकान्ता अनुवन्धाः ॥ इ यदानि । यनानि ॥ विं युनश्च न्यात्य्यम् । एकान्ता इत्येव न्याय्यम् । श्रीभाष्यम् १३

१९२-येपासंहरवमनुदेशस्समानाम् ॥१०॥

प०-ययासङ्ख्पम् १। १ अनुदेशः १। १ समानाम् ६ । ३ स्वरितः इत्यार्काण परस्मत् ॥

पदार-प्रधासहरूपम्=सहरूपामनतिक्रम्य । सहरूपागन्दिक व्रमणः। पपासहरूपं पधाकपीयति यथन् । धन्द्रगः-अनुदिक्षते पथारु-पार्यगास्तुः देशः । समानाम् समसहरूपानाम् । परिपापयम् ॥

क :--- इतः । इत्रवासु । यदांकः (३ । २ । १०२) प्रस्तव दीकर्ककारकी सै

महमा होती है। जममिनाः। इत्यादि में राग् (३।२।२०) जिल्हा, मृण्यः।
यहां गहु (३।२) १३१ अध्यव । नास्टा । मह्ता । यहां प्रमु (३।२।११)
स्तय । मुहता । यहां क्ष्म (४।२।१६) अध्यव होते हैं । अतहितयहव वर्षो कि
सा-मृहाना । यहां क्ष्म (४।२।१६) अध्यव होता जब के नकारको नम्
कड़ा नहीं होती को नामाः चहां ज (१२५००) अध्यव की मृण्यवस्थी मृद् होत्तरः । यहां क्ष्म (४।४) अध्यव के कवार वोष्ट्रत कड़ा नहीं होती है।
या-मृत्या कने हों के नमी प्रमु होते हैं क्ष्मांत् एक के स्वयं का मही होती है।
साइता मृत्या । यहां क्ष्म कामा या नामि हेम् के स्वयं सामा होते होते हैं।
साइता पृत्या । यहां क्ष्म कामा या नामि हेम् के स्वयं प्रमु होते हैं।
साइता होता हो हाना है क क्ष्मुक्य प्रमु हाना होता है।
हानि । इत्यादि में जम् के स्वयं मान सिंग (वि) जादेश होता है वन में तो एक

चक्को सबद नवदिंग होत्वलमा है। बिहाहन जानुबर्धी में स्वाय यून की <sup>त</sup> पत्त हैं। एकान्य वजही स्वाय <u>युक्त है। यह सावत में कहा है बरं</u>द १०३-स्वरितेनाधिकारः ॥१९॥

प०-स्वरितेन=३ । १ । अधिकारः=१ । १ । परिवारीयम् ॥ पदा०-स्वरितेन=स्वरितश्रुष्ट्निप्डोऽविशेषधर्मस्तेन ।

सूत्रा०-स्वरितेमाधिकारी वेदिनव्यः । स्वरितगुरुपुक्तश्रुस्य उत्तरश्रीशि प्रस्याः । धातोः । इत्यादि ॥११॥

### १०४-छानुदात्तङितछात्मनेपद्म् ॥१२॥

प०-चनुदांचिहतः = प्र। १ आत्मनेषदम्=१ । १ । अनु०-चनदः । पदा०-चनुदांचिहतः = चनुदांचय रूच अनुदाददा ६व इच इती अनुरः इती यस्य तस्मान् । चातवः = चारुक्यः । अर्थवशाद्विभक्तविपरिकामः ॥

स्वा०-अनुदारकेते हितक्ष ये भाववस्तेष्य प्वायमिषदं प्रवित्त नार्येण तिप्तत्मिस्यादिना कातोराथनेषदे परस्पैषदे च प्राप्ते नियमाधिषदम् । ए एपते । स्पर्व-स्पर्देते । पूष्ट्-सृते । श्रीष्ट्-शेते । यष्ट्-धीमूपते ॥ प्रश्न-विकरकोश्यो नियमी बलीयान् । एपने । स्पर्देने ॥ १२॥ "

१७३- खरित से क्षाधिकार जानना योग्य है। व्यक्तियुव युक्त ग्रहर हरू रुपस्वित होता है। जैने-प्रत्ययः। धातोः। शत्यादिनों में खरितत्य प्रि मानि क्षाने हुओं में इन की ट्यस्पित होती है वश्शा

पान-विवरकों में नियम अत्यान वालवान् होता है। एएते। राट्डिं। यह शहका है कि-एथ बादि ने पर लकार के खान में बारसनेपदादि कों मधन करें वा विकास शप् वादि । बारसनेपदादि कों मधन करें वा विकास शप वादि । बारसनेपदादि के बरने से प्रधम करें वा विकास शप वादि । बारसनेपदादिकों को प्राप्त करें वा विकास होने में किर बारसनेपदादिकों को प्राप्त नहीं कों किर बारसनेपदादिकों को प्राप्त नहीं कों किर स्वाप्त प्रधमों निर्देष्ट से खब्यवित उत्तर को गों किस स्वाप्त प्रधमों निर्देष्ट से खब्यवित उत्तर को गों होना वादिये। विकास विश्व में हो जाते हैं इस से खारसनेपदादि नहीं कि इस साम अत्याप्त के इस करने के कार करियाय है विकासों से नियम महान के अवार स्वाप्त विवाद ( खारसनेपदादि विधायक ) होते के विकास होते हैं विकास होते हैं विकास साम नियम नियम ( खारसनेपदादि विधायक ) होते के विकास होते हैं विकास होते हैं विश्व स

## १०५-भावकर्मगोः ॥१३॥

प०--भावकर्षणोः≈७ । २ । अन्०-धातवः । आत्मनेषत्रम् । पदाः --भावकर्षणोः-भावधं कर्षप=भावकर्षणी=तयोः ॥

स्था०-भावे वर्णील च भावारात्मवेषद्रं भवति । ताः कर्मणीति विशिवस्य । स्थाननायनेषद्रं नियस्यते। भावे-भूयते-भयता, भयद्रस्यां, अवद्विः। सत्र पर्वान्त्रस्य तियस्य । स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने स्थाने । त्रिष्य स्थान्य त्राव्य स्थाने स्थाने । त्रिष्य स्थाने । त्रिष्य स्थाने स्थाने । त्रिष्य स्थाने । त्रिष्य स्थाने स्थाने

### १७६-फर्त्तीरे कर्मध्यतिहारे ॥१८॥

प०-प्रतिहि=७। १ । क्रीयितिहारि=७ । १ १ अनु० धातवः। आस्मिनेदस् ।। पद्रा०-वर्षोरिकरोतिति कर्षां तस्यत् । कर्रव्यतिहारि=वर्रव्याः क्रियाया व्य-धारोः विनियस्तरिकतः यणाण्यवस्यित्यति क्रियायणः करोति स विनिययः॥

१०६-क्रिया विभिन्नत शोतिम हो ती चालु में कर्यों में कालनेवर होता विभिन्नति कीर के योग्य काम की और करते हैं । वहां व्यति शब्द किया 238

सुत्राव-कर्मव्यतिहारे घोत्येः धातीः कर्त्तय्योत्मनेपदं भवति । व्यतिनुनते यान्यस्य योग्यं कर्मान्ये कर्वन्तीत्यर्थः । कर्त्यहर्णः शेपान्कर्त्तरीत्यवानुहार्यर्थम् ।

क्रियाव्यतिहारहति बक्तव्यम् । न बक्तव्यम् । इह कर्चारेव्यतिहारहतीयः सिद्धम् । सोयमेवं सिद्धे सति यस्कर्मप्रदृश्यं कराति तस्यैतत् प्रयोजनम्। क्रिपाव्य तिहारे यथा स्वात । इति भाष्यम् ॥ १४ ॥

### १७९-न गतिहिंसार्थेभ्य: ॥१५॥

प०-स=१ । १ : मतिहिंसार्थे॰यः=५ । ३ । अनु०-धातवः : आःमनेरस् क्रमें व्यतिहारे ॥

पदा०-मतिहिंसार्थेभ्यः=गतिथ हिंसा च गतिटिंचे । बार्थथ बार्थश्रीर । ग तिहिंसे अर्था विवानिष्यः ॥ सुत्राः--कर्वव्यतिहारे गत्यर्थेष्यो हिंसार्थेष्यम चातुष्य जात्मनेपदं न भरति।ध्य

तिगुच्छन्ति । व्यक्तिमप्रन्ति । व्यक्तिहिंसन्ति । व्यक्तिन्तन्ति । प्रतिपेचे इसादीना प् पसंरुपानम् । व्यतिदसन्ति व्यतिजनपन्ति । व्यतिपर्वन्त । दरिवद्योरमनिषेषाः संबद्द स्ति द्वानानः । संविददस्ते गर्गेरिति । स बद्दिर्गत्सर्थः । देशान्तरमापलक्षियोश बहिः । इतिभाष्यम् ॥ १५ ॥

के वितिमय का द्योतक है। 'क्योरि, दम पर का विशेष नुपयीन प्रदा नहीं कतएव श्रेवात्कर्तीर वरस्मैपद्म्, यहां श्रानुवृक्ति लेमे के लिये है ॥

क्रियाव्यमद्वार में ब्राम्मनेयद् दी ऐना कहना भाविये स्थाप्यकार करने हैं म क्ष्ममा कालिये । यहां क्षेत्री व्यतिहारे इतना क्ष्ममें संगार्थीमहि हीनी बी बर्धेकि किया में इत्तम कर्ग दीला दे अनग्र क्रमेश्रासदार सी क्रिया कर्वे में बाव ही बात है की यह खावायें बार्य निद्ध होने वर भी भी कर्त प्री काता है वन का प्रयोजन यह है कि जियायतिहार में कीने हो। ह १५ ह

१६३-वर्नेकरिद्वार हो त्य हो तो नत्यर्थक श्रीर हिंबार्रेक भानको ने भी शान्यवेषन् महीं होना है स व्यानगण्यान ! कृत्यानि में व्यान शक्त सिया विति सम्प्राप्तक है एवं में १७% प्रदीगी में बालानेवर मही होता है ब

प्रतिरंथ में हवादिकी का लयकेयान करना वाहिए। सान्द्रिकति हर्यादिकों में कालानेदर् का निर्देश हो म स और वह बुध का सर्वतिरेश हैं। नप्रदर्भ राक्षामः । चेतिवहामीर्गनेः । यहा चालानेवह होता है । प्रशं वर्ष कारु नत्य के सहीं है देश के दूकरे देश कर्तुकान करीबासा वहां कर चानु है ग्रीप

### १९८-इतरेतरान्योन्योपपदाच्च ॥१६॥

प०-इतरेतरान्योत्कोषपदात्=५ । १ । च=१ । १ । अनु०-धातरा । आ-

गर्नेपद्ध् । मार्थव्यतिहारे । न ॥

पदो०-इनतेकान्योग्याप्यः इवर्गतस्थान्योग्यस्य ती वयपदी पस्य ततः व मृषाः-इतरेक्तान्योग्यपदाद्धातोः कर्मव्यविधारे कान्यनपदी न भवति । इतरेक्षस्य व्यविल्यनित । कान्योन्यष्य व्यविल्यनित । वरश्यरोपपदार्ग्यति वन् सत्यस् । वरस्परस्य व्यक्तिल्यनित ॥ १६ ॥

१०८-नेविंश: ॥१०॥

प•—तैः=ध । १ । विशः ध । १ । ध्यनु०-भातनः । धारमनेपरम् ॥ स्वा०-नेः परस्याद्विशो धानोशायनेपरं भवति शेवानुकर्तशीरवस्यापवा-दः । निविशने । निविशते । निविशत्ते । यदागमपश्मिषयाशापः ) ।पितृतः । नैशिति क्रिम्-प्रविशति । क्रायेवहत्रसण्यरियापया नेद-पप्नि विशानि ध्रयशः ॥

१८०-परिस्थवेश्यः क्रियः ॥ १८ ॥

प०-परिवादेश्याः=५ । ३ । क्रियः=५ । १ । अनु०-पातवः । ब्यासमनेपद्यु ॥ १८८-इतरेतर स्रीर कश्योग्य ये छपवद्द हो ती कर्परयतिहार क्रार्थ में पानु

वे कात्रकेषद महीं दोता है। इतरेतरस्य व्यक्तिकालाः इत्यादि में कारम-

मेयद नहीं होता है स याश्वर प्रमूद के परे की चानु त्यम वे ब्यान्तमेयद नहीं होता ऐसा कहना चाहिये। याश्वरम्य व्यक्तिमुमन्ति। श्रदां भी कास्पनेयद नहीं होता है तर्द ध

१०८-मि से चरे किया चानु से सालावेयर होता है। श्रीपाक्तीर वृद्दसे यहम् । इन का यह स्वकाद है। विविद्यते। इत्यादि में वरस्वेयद प्राप्त है जब को साथ के सामनेवर होता है। वद्दाम चरिताया के कल से प्राप्त में श्री हो। ता है। वद्दाम चरिताया के कल से प्राप्त में श्री हो। ता है। व्यव्य वर्धे दिवार प्राप्तिय का है। व्यव्य वर्धे दिवार प्राप्तिय का है। हो व्यव्य वर्धे दिवार प्राप्तिय का है। व्यव्यवेद प्रव्यक्त सामनेवर्ध कर प्रवृत्ति अपात्र में का प्रवृत्ति का प्राप्तिय का प्राप्तिय का प्रवृत्ति का प्रवृत्ति

् १८०-परि, वि, क्षम, इन हे परे जो की चानु एव ने बाल्यनेवद हो। व-रिक्रोपीते। इत्यादि में यदर्शीहर्कों के एपपद होने से काम्यनेवद होता है। परा०-परिव्यनेभयः=परिव्य विश्व अवश्व=तेभयः ॥

म्०-परिचरेश्यः परस्मात् क्रियो धातीरायनेषद्रं स्वति । परिद्रार्धिने । विक्रीणीने । धारकं सीने । परस्परसाहचय्यांदुषसर्गस्येत् प्रदर्शं तेनंद्र न-६९ विक्रीणानि यनम् ॥ १८ ॥

### १८१-विपराभ्यां जे: ॥ १९ ॥

प०-विपराध्याम्=१ । २ । जेः=५ । १ । श्रनु०-चातवः । श्रात्मनेग्रम् । परा०-विपराध्यार्=विश्व पराक्ष तान्याम् ॥

सुमा ० - विषरापुर्वाञ्जयतेषांतोरात्सनेषट् भवति । देशान्कर्रशिलस्पाप्नारः । विजयते । पराजयते । साध्ययांदुषसर्गा चन्नते । तेनेह न बहुवि जयनि वनस् । पराजयति सेना ॥

सहचरिताऽसहचित्वोः सहचरितस्यैव ब्रहणम् । परित्रिगर्चेश्यः ॥ नेश-ष्ट्रचं परिविधोतने भिद्यत् ॥ १६ ॥

परस्पर के बाहरूर वे परिकारि उपक्र किये कार्ते हैं किलु बीर क्यों में को से प्रमादि शब्द हैं एन का ग्रह्ण कहाँ है इस में व्यक्ति की बाति कन्यू। बहुत पत्नी किस में हैं तक बन को ग्रादिता है यहाँ आतम्बेपद नहीं की ताहा

१८१-विषरापूर्व कि चातु थे कासनेयद होता है। न्योपास कर्षार पारमें पद्मु- इस का यह कपकाद है। विजयते। यशाज्यते। यहां प्रस्पर के बाह्यते से विषर तर त्रमार्ग किये जाते हैं इस से यहां नहीं होता है-यहां ज्यति व नम् । यहुन पतियों वाला वन इस्कर्ष की ब्राप्त होता है। परा कपि नेना। सरकृष्ट मेना कीतती है।

प०-महमरित (नाथ विश्वने वाला) प्रवह्नचरित (न वाय विश्वने वाला) वृत्र दोनों का प्रद्रय लग्न हो व कता हो वहां नहचरित का प्रद्रय होगा है इस कारया परिक्रियोंन्य । त्रियोंच्यों का खोड़ के वहां वर्तनार्थ परि प्रवृत्त का कारया परिक्रियोंन्य । त्रियोंच्यों का खोड़ के वहां वर्तनार्थ परि प्रवृत्त का क्ष्म यहाने विश्वन होतों है कि तु हरापरिति होतों है विद्या । यहां कार्य खर्थ है (१ । १ । १ ०) को कार्य प्रवृत्ति विषय परि है दन के योग में पत्रकार विश्वनिक महाँ होतो है व्योंकि--प्रश्चनिविषयि । अस्त प्रवृत्ति विषय के स्वयं विश्वन के स्वयं विश्वन विश्वनिक महाँ होतो है व्योंकि--प्रश्चनी विषया । अस्त प्रवृत्ति विषया है सब के स्वाह्मच्यों वे परि भी सर्जनार्थ- कार्यपरित्त नारा है स १९ ॥

### १८२-छाडी दोऽनास्यविहस्यो ॥ ६० ॥

पर-भाहः=१(१०दः≈ध०१० धनास्यविश्वर्शः=७०१।कमु० धानवः।धाः १निपदम

पर्व - श्राम्यविद्वरणे-श्रास्यस्य विद्रश्णमान्यविद्रश्णं मान्यविद्रश्णमना-रंगिवर्रणं विस्त्रम् ।

स्मा०-अनास्पविषरणे वर्षयानाहारः पूर्वत्रदानेषांत्रारामनंतरं अवात । विपायाहृषे । कानास्पविषरणा इति जि.सू-कार्यं व्यादहाति । इत्तं व्याहराति ।

धारीर्। उटप-नरपेति बस्तट्यम् । इशावि वया स्थान् । दिशादिशं स्याद् दीनि। बूलं टराइटामीति । तम्रहि बस्तट्यम् । स बस्तट्यम् । शाहरे शेटनाव्ये भीयना सिद्धम् । सोयमेथं सिद्धे सति षष्ट्रीयहरत्यप्रदाणं कर्शनि नर्यमग्रयोत्रम् । स्याप्यविहरत्यसमानक्रियादिव यथा स्थान् ॥ व्याद्वर्मति व्याट्यम् ॥ द्वा

#### १८३-फ्रीडीऽन्संपरिभ्यन्न ॥२१॥

प०-मोडः= ४०१ व्यक्तांपरिभ्यः=४०६० प=१०१ इत्युक-धातदः । प्रा-रेपोपद्म । स्वाहः ॥

पदा :- अनुगंपरिष्याः अनुभ सम्ब परिष्य सेर्यः ॥

1200

स्त्राः-चनुसम्बरिष्यमाङस्य परस्मान्ज्ञीदृहरयेतस्याद्यावीरायनेवदं भर्याः सन्द्रवेदते । संक्रीदने । परिकोदते । साङ्गीदते । समामाहचर्याद्रस्यः सगप्य एवने । हेनेह न-चनुसीदति माछवकम् । माछवकेन सह सीदक्षरस्यः । सम तृतीवार्थेऽनोः कर्यम्बन्तीयस्य ।

वाः-सयंश्वानवेहित बत्तव्यम् । संक्षीदन्ति श्वान्यः ॥ आगयः ६मायम् । माणवक आगययस्य तावन् । सदस्य किञ्चित्वालं मात्वरिष्टाहृत्ययं । रिशेति क्षासायाम् । विदास् रि.सने । अनुषि शिसने । विद्यातिक्षासितु पटने हत्यंः ॥ किरतेष्टेर्पन्नाविकाकृत्वायकरणेषु । अपनिकाते ष्टयो कृष्टः । अपनिकाते कृष्युरो मसाया । अपनिकारने त्या आस्मयायाँ । इपेत्याद् किन्-अपकिरति बुनुसम् ॥ इन्तेर्यनगर्दान्ये । ततं यकारः । तास्त्रील्यं नियनतरस्यमायना । पद्मस्या

१८३- कन्नम्परिकोर साङ्गे परेली कृष्टिमानुसमसे कारमनेपर होगा है। चनुष्टी हते। इत्यादि में आत्मनेपद हुआ। सम् के माठवर्ष में कनु कारि रुपमर्ग लिये काते हैं हम ने यहां नहीं होता है । अनुक्रीहति मादश्यम् । कालक के यी है जीतना अर्थात् कालक के नाच रीलता है। यहां मुनीवार्थ में (१०४१ ८५) क्रमुक्ता कर्मे श्वापनी धन्त्र है क्रमील कर्मे श्वापनीय संक्रा है देव है क्षान्तनेवर म युक्ता । शेवानुकर्त्तरि यश्यमेवरुत्-इत मे यश्यमेवर हो माना है ह लम् नदक्ते में यरे कालूनन कार्ये 🏿 क्रीह्यानु में कात्य-यर् होता है। रेकी कृति शब्दानि । नाहियाँ गुजुनी हैं। यहां कृतन क्रमें में परवस्पद हीता है न काष्ट्रवर्षेक नम् यातु में बहन कर्य में साल्यनेवद होता है। माध्यक आन्मर क्व माथम् । हे बालक जहनकर सम् तक क्रमही सन् करे 🛭 भागने की १९४१ में यित च नु में मान्यनेपद दोता है। विशास शिवते | इत्यादि में विशा मार्दि की प्रामना पाहना है इस अर्थ की लेकर आल्यनेयद होता है ह हवे सीविश बुश्यक्तम् (कोलकामा) सन भवीमि स धानु में भागनेवन् होता है। हैं हरमप्रिय में व बरोहता है। सीविका-बुता बाहता हुका मुर्ती बरोहता है। खुनावचन्य-कामाव काहुमा हुमा कुता देश्य करता है। एक कमी सं-कपरिं बेरे-बड़ा खाल्फविवद ब्रांसा है। वर्ष कादि खबी की क्वी घट्य विया पूर्ण सीडण है। यहा अक्षत्रक्षितिअवही प्रयोग होता है ह स्वाप् के शतन। वर्षि करें में काम्यांवाद होता है। तम प्रमान कष्टाता है। लल्कीमक निवन देव . सरमाच कहाना है। मैंने की है विशा के अनुवाद होते हैं। ही वें सामा है

नर्दरने भारक्तेगारोऽनुदरने । बाल्बील्ये किय्-मानवनुद्दति । खारिति नायः । १प्परी नावते । युपो नायते ॥ खाटि नुरूष्द्यीः । खानुने गुणालः । खानुन्तते १प् ॥ रापडयतास्यने । बालण्यनयकाश्चम् ०। देवद्वाय श्वते ॥ ११.॥ -

## १८१-समयप्रविभयः स्यः ॥२५॥

प०-समयनिवरणः=५।३। स्थः=५ । १ । चानु० पात्तेयः । व्यासनेपद्म् । पदा०--समयनिवराः=सम्ब जायेश प्रश्ने विश्व तिर्थेते ॥

् स्था०-सम्, अर, प, वि एश्य परस्पासिनुनेर्धातीराशननेपद् भवति ।

विषये । व्यवनिष्टते । विनिष्टते । विनिष्टते ।

मारः स्यः मनिक्रानरति यक्तव्यम् । बन्धिं सकारमाध्यानिष्ठते । जागमी व्यद्धी सातिष्ठते । विकास गुष्पद्भश्यानिष्ठते ॥ २२ ॥

१८५-प्रकाशनस्येषारुवयोश्च ॥२३॥

प० —प्रवाहनस्येपाद्ययोः=७ । २ । च०=१ । १ । खनु०-धातयः । स्रा-यनेपदम् । स्याः ॥

मनुदार होती हैं हक्त जयाँ जि जनुषुबेक हुन् पातु से आस्पनेयद होता है। अपडोहर पहुंच करों किया-नामकों कनुष्टरक करता लेता है। जायी नोह जये र्थ नाम थानु से आस्पनेयद होना है। वार्यियो लाइने र ह्यादि जि आयोशने-रायेक नाम थानु से आस्पनेयद होता है। जाहर स्वयद, हो ती सु जीर प्रकृत वागु से जास्तेयद होता है। जिसे जानुते । ह्यादि में हुआ ॥ ग्राय पानु से उपलब्धन प्रकार करने में आस्पनेयद होता है। जीने देवहण के लिये (क्राक्टम देते हुए कोई जयने जिसामायको प्रकाश करता है। रास प्रमे से ग्राय है जाने

यमेयद होता है a (प्य-चय् । यदा प्र । वि इन वचवर्षों से वरे स्वाचातु से व्यास्तवेद होताहै । वितिष्ठते रे इत्यादि में स्थाने धालनेयद होता है a

चार तपना में परे स्वापामु ने प्रतिचा करें में कारतेयर होना है। ने हैं जब धामु के बनारामक मामने की प्रतिचा करता है। के हैं गुवरहि जांगत हैं ऐसी प्रतिचा करता है। तथा गुवरहि निकार हैं ऐसी के हैं प्रतिचा करता है। तक जरें में जार्युरेंत स्वापामु में कारमनेयेंद होता है ॥ दर में

<sup>•</sup> वा वा बाबारी ११ पर्शामा पुरालकान निति काशिका ध

पद्राः — महाश्वस्यैयाखययाः स्थियस्याख्यः स्थैयाम्याः महागृतं य हे पाल्याः च तयोः । स्थाभियायाविष्कर्ताः सहाश्वतम् । तिहरपश्चितिः स्थै

विवादपदनिर्णेता तस्यारूया कथनं तत्र ॥ स्यार-सकारानस्येपारूययोस्तिष्ठतेषांनीसात्रमेपर्यः भवति ॥ सम्रोतिष्ठ

मनाननेः । व्यापेसमाजे निष्ठते । कर्णादिषु निष्ठने दुर्पेरकाः ॥ २३ ॥ १८६—उदीऽनु धर्यकरमं स्थि ॥२८॥

प०-वदः=४। १ । अनुर्धाकपेणि=७ । १ । अनु०-धानतः । आमानेपरम् । स

पदा०-चन्द्रकर्मिण-ऊर्ज्यं च तरकमें श्रिकं नोर्श्वकर्मान्दर्वर्मिन सम्मेशव्योऽत्र कियापरः । सृत्रा०-उत्पृदांदन्दर्वेकियायां बचैयानात्तिष्टतंत्रपतिरायनैपर्व प्रदेति । पूर्व

पुष्तिवर्ते । गेहे विववते । चतुर्ध्वक्षमणीति किम्-बासन्युक्तिशति ।

चर्द्रशयामिति वक्तव्यम् । इह मामुर्व ( बिनाउति सेना । इति भाष्यम् इहा विशिष्टा चेटा कावपरिस्वन्दारिकाम ष्टयते ॥ २४ ॥

१६५-प्रकाशन ( अपने अनिकाय का मगट करने ) कोर क्येपास्या (नि कहे निमित्त टहरें उब के कहने अपे) में स्वाफानु में आपनेपद होता है। केरे-राजा के निकट प्रजानन टहरते अपोत्त अपने अभिवाय का प्रकाश करने हैं कक्त अपे में स्वा के आपनेपद होता है। आपनेपमान में स्विद होता है अपो पर्म आदि के संवाद के पांकर स्टेड्ड निवृत्त कराने के आपनेपमान में लिए होता है। दुर्वीपन कंप्रय के पांकर कर्वा दुर्जी में स्विद होता है दिन क्ये में स्वापान ने आपनेपद होता है ॥ ३३ ॥

रेटन व्ह जिल के पूर्व और अनुस्वे किया में वर्तनान ऐसे स्वापानें के आपनेवद होता है। कुक्ति में उठता है। यह में उठता है। उक्त वर्ध में उठते किया नहीं है। अनुस्वेत में उठते हैं। यह वर्ष में किया नहीं है। अनुस्वेत में उठते हैं आनुस्वेत में उठते हैं। अनुस्वेत में उठते हैं। उठते किया न्यांत नाहित हैं। उठति हैं। अर्थात उठते अर्थति हैं। अर्थात उठते उठति हैं। उठ

होती है मो नहीं है किन्तु मेनर शरनी होने के खनतार मेना कारनी में बेटा देखें बनः ध्यासनेयद न बुखा । वार्षिक में डेटा विशिष्ट कायवरिस्यन्त्रास्त्र

. है वह चहच की कांसी है ॥ २४ **॥** 

१२७-उपान्मन्त्रकरश्चे ॥२५॥ प०-चपात्=५ । १ । पश्चकराते=७ । १। अनु०-धातनः । आस्पनेपदम् । स्यः

पदाः-मन्त्रक्रत्रे=मन्पत्य कार्य तस्मित्।। ' गुषा०-उपपूर्वरम्मनवसरखे वर्षयानातु नित्रतेर्थातोशस्यनेषदं भवति । ऐरद्रश

गारेपत्यम्पनिष्टते । ज्ञान्नेय्याऽऽन्तीपुमुपतिष्ठते। मध्यकरण्यति किम्-पतिमुपतिः

ष्ट्रित योजनेन । उपग्रहेनपुजासङ्गनकरणाध्यवकरणाध्यिष्विविवक्तव्यम् । संगतकर-

एनपरलेकः । विभाष्यपरेलेकाः वैश्रीसम्बन्धाः विश्वहरायम् । देवपृत्रानाम्-मा-

दित्यपुरितिषुते । चाद्रवसम्पतिषुते । बद्दशयण्यविकानामकीभवति विक्रमात् । एरय बागासन्यस्मित्र बद्दकपुषतिषुते । देवपुनन्युद्वयोणस्थिता भवतीन्यास्यः ।

मैर्वमस्यारमधिनोयमेकोर्गपश्चिषावयम् । एतद्रपश्चकापैर्ववदर्शमुप्तिष्ठति ॥ १॥

पापन्यमेनव्यकृत्रमपुद्धेविभ्यनइत्याशयः । सङ्गतकर्णे-वद्गायमुनाभूपविद्वते ।

बपरिलप्यतीत्पर्धः विषयः हो स्थिकान्यतिष्ठते । सम्बद्धानुपतिष्ठते । सेपीकः

''१६४- चयप्त्रेक मन्त्रकरक में वर्षमान स्थापानु से खासमेवद होता है। हु-

महीमाना से वार्डवस्य कानित का जवस्थान करतर है। काओशीने काओधु धानित

का चपरवान करता है। मन्त्रकाल सहस्र कर्यों किया-के है रही मुनावस्था से पति की चरक्तित होती है। वक्त वर्ष में कारवने पद महीं होता है। देवपूता मैगतकरस विश्वकरक, प्रविभू वन कर्षों में स्वस्तवर्थ से धरे हाचानु से आत्मनेयद होता

है ऐना करना चादिये । कडूतकाल उपश्रेय (कालिक्षुन) बदाता है । छ।सि-कुल के विमा की निवता का सबस्य है वह निवकरण कहाता है। देवपुता में-चादिस्दं चम्द्रमर्गर । चादिस्य जोर चम्द्रमा का सवस्वान करता है । धम वर्षे में कात्मनेपन होता है जीर बढ़ां भी कात्मनेपन होता है-जैंगे बहुत देखिनवा-मों में एक निस्तथान होता है देख कू को बस बामर नेका में यह मूर्योगस्थान

मरता है अर्थात देवपुलन खुद्धि से उपस्थित होता है। यहां नहीं होता है जैसे बामों की मेमा का साथय है-ऐन बत बानो यह विकाद वम में एक भी स्थित महीं तेंने हम हैं बेंने ही क्ष हैं यह भी क्षम का बानरवन है की सूर्वी-पम्याम करता है। चपलता यह है किन्तु पूजन सृद्धि संवस्थित नहीं है।

रुमा क्रमें में जात्मनेपद नहीं होता है। स्कूतकरक सें-गङ्का प्रमुना की स्व-स्पित होती-का भिन्ती है। यहाँ श्वाहिय क्यें में बात्सम्बद बोता है। वि- क्ष्मारचाण्रसाव्हयते । महत्राः सन्तम् हुवते । स्वर्द्धपाहिम्-पुषमाप्यति॥

थकप्रमिवाय,धीवद्रम् ॥ हतः॥ इतः हे वृत्तन्त्राता देवतः । वृत्तान्त्रा · १<sup>८</sup>४-गन्धनावक्षपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नप्रकथनोः

पयोगीपुकुञः ॥१२॥=ि=ः ह प० -गान्धनात्र योगीप् = ७ । ३ । कृताः = ५ । १ । अनु । - चातवः । आत्मने गर्म्।

परा० -मन्ध्रभा०=मन्धर्मं च आसीपणं च सीवनं च साहसिवर्यं च भीवनं भी मतापर्त च सपयोगधा तेषु ॥ १००० वर्षा तहा उत्तर हाराज्य स्थान

' '(पूरा ० : मन्धमादिवार्थेषु वर्त्तमानात् इकृत् इत्येनस्यादानोरात्मनेवर् वस्ति। म्थानं माणिवियामान्कृतं स्थनम् । उत्कृतते । ध्यवसेपयां भन्तनम् । इपेता वः

शि हाग्राग्राग्राग्राम । भवनमनुष्टचिः । महाहान्यक्षते । साहसिनमं = सहसामानी है । भी रागप्रात् म मृत्वी । तेषु सहसा मनसेते इत्यर्थः । अतियता गुणान्तराधानुम् । प भी १ इ. भोष १ इ. तो ६ सत्रभू लाग्तरा भानं करोवो त्यर्थः । म स्थनं मक्रें वाविवादनर

के क्षित्रभाष्ट्रवाध्यक्ती । क्षाच्यो की चामूर 'चैत्यता 'अधिवास 'कंदरी अर्थात वन है। परामण देने के लिये जनाते हैं । दस्तानिती स्वहां कर्व वार्तन झामनेवर होता रि । द्वत्री सक्ष वर्ष किथा-पुषकावदवति । पुत्र को छीति के भाष दुवारा B's महां एवत्। अर्था में प्रथ में बरहरिवद होता है : अन्तर्विदायांथे वर मी

लुक दिश बहु ॥ १४४-गमानादि अधी में सर्वायाम संब्धात में सालामेवद होता है। हार वियोगामुम् व बूबना का गन्धत कदति हैं । अन्यूक्त । किवी की मुगुनी करना

P जिल्ला भाषा की आवालावाष्ट्र स्रोता है। अत्येत ( किंद्रवारे ) की आसीए कही हैं । एथिनीत : शिकार अपेर को जिल्लाना है । कमुन न क्यांब की हैंगा क्षा है । सहावीत !: काममा बीनत पुत्र !! का जवतार अनुसूत वसीव हैं की देश करता है। हठ ते राष्ट्रत होने की भावतिशय करते हैं। वीर्य कुन्। १ क्रमेक और्वर के जावन को श्रष्ठ हैं। समृत्र कोना है । तो वृत्यु विकी

पकार के कुछ की किये सुद है जमानी आध्यान के लगानक मारत की प्रशिक्त कर है द पुरुकेदक र वहना की तो जवनगरही कियानि प्राप्त की unte w. 34 ment? The fact of 18 4 at 1

क्याः वक्तने । वययोगो धवांदिकनकोविनियोगः । पुरासनं गहरते । विजियुद्कः इत्यमः । व्यक्तिम् कः वत्यनि । अक्षिमायाणीऽप्रयासमाः

१८५-छघे:ममहने ॥३३॥ ९०-चापेः=४११। मगहर्ने=७११। खन्-भारतः । सारमनेवदम् । तृ परा०-मगरने=्हरगहनं=मगरनं सम्मिन् ॥

मुचार-महाइन यस्तामार् विष्वांत् हत्त्वामोरगस्मीवरं प्रवति । महाठनं इ सरराजयो हा । गुरतारमयधिकृतने । सहने इत्याधी । शहुनधिकृतने । सहुन स्याधिकारं करोत्रीत्ययं । व्यवहनश्ति कियु क्ट्यानुवासनम्धिकरोति। पृथस्यो कः सम्बद्धमानियमार्थम् । द्यकर्वभिषायार्थोऽगमः रुध्यः ॥३३॥

१८६-वे:शब्दकर्मगाः ॥३४॥ प॰—मः=५।१। राट्यकार्यसः=४।१। वातु०-धानवः। श्रासमेप्यस् । हवः षद्राव-रावद्दक्रवियाः-राक्ट्-कृत्यं यस्य तस्यात् । कृत्यीराक्ट्रोऽम कारकायप-नो न कियावचनः ॥ स्वा०-गृब्दसम्मेहाङ् विपूर्वात् करोनेर्धानीसम्बन्धदं भवति । गायकस्वसन्

ا سل egd Fel वरहे प्रकार प्रतिचादम करते की प्रवयन शहते हैं। कथार्श कथांकों की प्रयस्थ व करता है। धर्मादि कम निमाम विद्यासम् है जन वंश्वय की उपयोग करते है ॥ इहाधन-०। मां छ०छे प्रमार्थ मंग्ल्यना है । उक्त प्रवाह में कड़ पान में क पान विषय होता है। हम साथीं में कम्म से बातामेवद वर्गो कहा- कटं । घटाई बनाता है। यहा पूर्वोक्त वर्षे नहीं हैं इन ने जात्यने उन नहीं होता है ॥३१॥ १८४-मण्डन सर्थ हा वर्षामान अधिवृत्यंत हज् धातु में स्थामनेपद होता है। लगा काने को वा कप्रांत्रय की प्रमाहन कहते हैं। गुरुताहरू । गुरु पाई हुई साहना की बहना है। शक्तापिक । शहुदर खना स्थिकार कामना है इक जर्ष में अधिवृर्धक कार्य व्यासनिवह होता है। प्रबह्नमाटक क्यों हिं: पा-ग्रदातग्रासनः। सद्यागुगासनग्रास्त्र का स्थारम काता है। तहाँग स्टम है हारि पर अधिकार लगामा है। जता आसम्बद्ध नहीं होता है। यह सुव रमा नियम के लिये जलन कहा है। जीर जन्जीभगायार्थ भी है। हुई म

१८६-शब्दकार्मे वाले विवृवेहज्ञाता है व्यासनवद शीता है। नायकार । प्रियाला सरों की विकृति कारता बचारवाल स्वयाकर उपचारक करता है :-

विकुरुते । शब्दकर्मणः कियु-चित्तं विकरीति करमः । विकरीति बदरीफलम् ॥श्रा

१९७-सकर्मकाच्च ॥ ३५ ॥

प०-अकर्मकात्=४११। च=१। १ । अनु०-धातवः । आत्मनेपद्म् । हयः । देः।

पदा०-श्रक्षमीकात् = श्रविद्यमानं कमी यस्य तस्मात् ।

स्वा०-विपूर्वादकम्बकात् करोतेषांतोरात्मनेपर् भवति। विकुर्वते सैन्ध्याः। बन्तानीत्मर्थः ॥ वश्र ॥

१९८-सम्माननोत्सञ्जनाचार्यंकरणज्ञानभृतिविगणन-

ठययेपुनियः ॥ ३६ ॥ । प्र-सम्माननोत्सम्बन्धनाचारर्यंकरण्यानमृतिविगणनव्ययेपु=७।३। तियः=४॥ प्रदा०-सम्माननोत्सम्बन्धनाचारर्यंकरण्यानमृतिविगणनव्ययेपु=सम्मक् मनसः ननस्। सम्माननेचोश्सञ्जनचाचार्य्यंकरण्यानम् व्रातंच भृतिस् विगणनं च व्ययतेपु

ननम् सम्माननचासञ्जनचाथान्यस्यस्यायः श्वानचं भृतवः । वारायः व छण्ययः ।
स्वारः-सम्माननादित्यर्थेषु गन्ययानेषु र्योण् इत्तेतस्याद्वारोरायनेष्टं भर्षाः
सम्यवसत्तारः सम्माननम् । शास्त्रे शिष्यान् सप्यते । शास्त्रे सिद्धानं शिर्परेः
मायपति तेनशिष्यसम्माननं कलाति ॥ उत्तरस्रक्षत्रुक्तेपर्ययः । कर्ष्टकदुशनयने ।
सिद्धपति ॥ आन्वार्यकरणान्वार्यक्रियः । सायवक्षयन्वति । स्रारमानशः

शादकर्मन वर्षों कहा है - थिसंशः कामियत्त को विकाशी करता है। विष रोतिशः। येरी का फल वेर विकार करता है। यहां शब्दकामें गर्धी दर्ग

खालनेपद नहीं होता है। १४ त १९० - बिपूर्वन खकार्गक कहीति पातु ने खारमनेपद होता है। विष् वैते नैश्याताः । तिशुर्वग के पोड़े कच्छे चनते हैं। यहां पोर्गे का वाप ही चलता है तिलु कार्याताको कदेशा नहीं है। बता ठला प्रयोग में विपूर्वन है ने धानुने खारमेपद होता है। १५ ॥

. १९८-सन्यानगदि सर्थ रायमान हों हो सौ स्थान से स्वामन्दर होंगें है। कार्य प्रकार करवार कंत्रानन बहाना है। शास्त्रेट शास्त्रे में गिर्धों दी पहुंचान है स्वर्णात शिर्धों से किये शास्त्रोयित हाना कि दुवार है व में शिर्धों का करवानन किंद्र होता है। एटासना नास्त्रान कराना है। वर्षीं में सिर्धों का करवानन किंद्र होता है। एटासना नास्त्रान कराना है। वर्षीं

मी बुवैन्यासकां स्वसमीयं काययति ॥ वयेयनिसमयोज्ञानम् । तरानमते । ति-दिवनीति । वेतनं भृतिः । बर्व्यक्तरानुषम्पते । बतनदानेन स्वसमीयं पापपति ॥ ष्टलादिनियातमं स्थितानम् । धनिनोधनं विनयते । कृषीयलः करं विमयते । रा-है देव भागं परिशोधवृति ॥ व्ययोधन्मदिषु विनियोगः । शतं विनयते । धर्मार्थ

रनं निनपुर्के । एपुरिष्-धर्मा प्रायं नवति ॥ ३७ ॥ १९६-फत्तुरखेचादारीरेकम्मीया ॥३०॥ प०-कर्तस्ये=७ । २ । घ=१ । २ । धारारं रे=७ । ३ । कमेरिए=७ । ३ ।

सनु०-पानवः । सारयनेवद्यः । निवः ॥ यदा-सन्देरो=करोरि निवेति । स्थारीरे=स्वित्यमानं श्रीरं यस्य । कर्य-णि=कर्मोनारकः ॥

समा०-कर्नुस्पेऽश्रारीने कन्मीख नपतेङ्गीनोरास्पनेपदं भवति । रीकं विनयमें । मोहं विनयमें । अपग्रमयनीत्यर्थः । कर्नृ स्य इतिकिस्-परस्पक्षी थ

विनयति । अग्रेरिकिम्-गृषु विनयति । कार्यीणिकम्-पुषुष्या विनयति । स्वरित्तिन Co i अवने की आवाम बनाता हुता अवने संधीय बालक की पर्हुवाता है। मेर्सेय का निवास हान कहाता है। नक्षेत्र । निहाला का निवास करता है। वे-तम ( मीक्री ) को कहते हैं । कर्माकरामुक । वेतम देने में अपने समीय करमे कामे जालों को पहुंचाता है व मास बादि का निवेदनर विगयन कहाता है ।

प्रतिमात । भनी का घन चुकाता है। सेती करने वाला राजा के लिये देने घी-रम कर की निवटाता है। धर्मादि वर्गीनिमित्त धर्म निकालना स्थय क्याता है। धर्तः। पर्मापे की रुपये संबरवता है। रुक्त अर्थों में की स्पान्ति प्रात्मने-षद होता। इत सन्माननाहि अधी में बीजू से बारवसेपद बर्धो कहा। ब्रजां। सकरी पाल की व हुंबाना है । यहां सका वार्थ वहाँ वातः वरवनेपद हुआ व ३४ ॥ १९८-कतो में स्थिर शर्श शिक्ष करमें स्वयद हो तो होज़ धानु में फारवने यह होता है गोबंद । मीहंद । श्रीक और बीह केर दूर करता है । श्रीक और बीद कर्ता में श्यित कीर क्षश्रहीर हैं बन के कामी होते में क्षम में कारमनेपद हुका । कत्त-स्यप्रदेश वर्धी है- परस्था । हुन्दी के क्षीच की हुए करता है । यहां पदापि की-म कामें है पर कर्णुस्य न होने से परस्मिप्द होता है । मधरीर-पदल बयों है-नमुंबिनयति । 'की हें की दूर करता है। चोटा शरीर का विवार है। कर्मयहरा

क्यों किया-मुद्ध्यात । बुद्धि से दूर करता है ('क्षमक्क से ब्रोधादिको श्वदाता है)



क्रमति। क्रियरेथितस्- अपसर्गनियमार्थे अथर्याद्स्यर्थेषु सोरमर्गन्द्वस्वराताः पत्रः गद्रागरापूर्वदेव म तुपसर्गन्यस्वरम् ॥ ३६.॥

२०१-छाह उतुगमने ॥ २० ॥

पर-माहात्थ्य । १ । जहामनेत्र्यः । १ । खनु - भानवः । धारवने परम् । प्रमः ।

पराः-उद्गपने=अधिगमनपुर्गमन तस्मिन् ।

म्मा०-ज्युरायने वर्षमानादारपूष्टेलः क्रयने प्रतिराधनेयर् भवति । आक्रयमे यरे सूर्यः । आक्रपेन सूर्याप्यकाती । आक्रयम्नेज्योगीयि । उद्गयनकातिकम्-भाजनित माण्यकः कृत्वस् ॥

वपानिव्हामण्डानि वक्तव्यम् । इष्टमाभूत् । व्याक्रयति भूषाद्ययंतनात् ।

मात्रमति वाल्य ब्याव् ॥ ४० ॥

२०२-वे:पादविहरती ॥ ११ ॥ ४०-पे:=४ : १ (पादविहरती=७ : १ : ध्वनु०-धातवः । धास्यनेपत्रम् । सम

पंत्र-पंत्याद्वर्याः=७। वृश्यातुर-णातवः । काश्यनेपस्म । प्रम । पर्तः-पाद्वर्रयोः=पादस्य पाद्यायां विदर्या सम ।

हाराहि में मुख्या ।
१९०० चर्चा में अधीयाण निष्यंत्रणयानु के जामनेवर होना १९०-पार्टिश करते याण कमता है। मध्यों करवी जास कर दें। कर् ११ कापुत्र । पोइस करते याण कमता है। मध्यों करवी जास कर दें। कर रही है। वास्त्रीहरों का की वितिक्षीय जानका प्रस्त है एक के। वास्त्रिहरें एडटे हैं। वास्त्रिहरक बहुव करों दिवा । विकासनित । व्यक्तिका कर करतें। कारसिरमा उनि विम्-सिकायति सरिपर्शिया सस्तीर्र्वश्यः । यणीः अपि गर्। सेर एव प्रति नकावि प्यानुनावनेवार्यमप्रतिन्यायः पार्सिरमान् ॥ ४१॥

## २०३-प्रोपाम्यांसमयोग्याम् ॥४२॥

प्र-नीपान्यम् पर को सम्पर्धसम्बर्धको अनुजन्भाषाः सर नेप्रस्करम् । सम्बर्ध

व-१०-वीपास्य इ-१६ उराज नाध्याम् । समर्थात्याम्-गामीरसी वर्शन

•राष् र शक्य-शाहित्रशत्वरणाम् श

स्वतः = - व्या क्षेत्रकार्या सम्मानकोत्मा वरतमात् क्षमीयोतीतालयेग्री । वति । वरणक्ष्यात्मारे नायावालोतः । वेद्यायमा बाह्यते । वेद्यायम्यात्वात्रवरी । वरतः । स्वयंक्षयी विद्या-माराव्हार्यात् स्वयंति । वर्षेत्रत्व द्वार्याः । व्यात प्रीत क्षत्रतः - त्यावंक्षयी विद्यानालयोग्यात् सम्बाद्धियो ॥ वर्षः ॥

### २० - राजपसर्गाद्वा ॥५३॥

क्त सामुक्तकोषु पत्र । १ ० वर्ष १ १ १ १ १ वर्ष १ वर्ष । वार्ष १ वर्ष । कराव ज सामानार्थ १ व्यक्तिमात्र प्राथमीत् । यस्य सम्मान् ॥

क्षेत्रक के अनुसरित किया कि अपने के स्थापित के स्थापित

क्षत्र के कर्या देश वयह बाहा है। वश्चित क्षण वालू व्यवस्थित क्षेत्र है क्रम काका है क्षत्र कि व जूकों का काकार्यक हिलामिका बहा मान्तिवार करक है कर्य क

#### · २०५-छपहनवेज्ञः ॥१५॥

.प०-भ्रमहरे≈७। १ । इं:=५। १ । अनु०-धातवः । आश्यनेपदम् ॥ पदा०-भ्रमहरे≃भ्रपलाउ ॥

स्था०—सप्हरेडचे वर्षपानात् जानात्रराधानेषरं भवति । सोपसर्गाक्षाय-परहरापेः । शतपवसन्त्रीते । सहस्रपनानीते । अपनातीत्वर्षः । अपहरत्रात्ति विम्—किश्चित्रात्रात्रीकि भोडिल । । शेपातृकर्षाति वास्त्रे वसन्त्र्यः ।। ४५ ।।

#### २०६~एकम्मेकाच्च ॥१६॥

10 -- जनस्मीतात्=धा १ । च=१ १ १ । खनु०-धातदाः । आस्यनेपदस् । ॥: । पदा ग- आहर्मनात्=अविषयानं नमें यस्य नस्मात् । अन्तर्मनित्वायस्यादित्वयेः स् वार- -- अर्मदेशः ज्ञानातित्रस्यनेयर्षे भवितः ग्रमुशो लानोत्तेऽन्ति । समुक्षी-राधन मन्त्रनेतः सरिये शालोवेऽनिनः । तार्वियोशयोनं स्वयेते। आत्र सध्यादिकरण-रिया विवित्तं न प्रेमस्य । क्षानिव्ययेन्यकरणं इति करायो पृष्ठी । अन्तर्मनादित्तं विम्-पूष्रे नागाति । वितर् जानायि ॥ थह ॥

### २००-संप्रतिभ्यामनाध्याने ॥२०॥

पञ्—संवतित्याष्=धःशे खनाष्यानि=धःशे खनु०-पातवः। धारामनेपद्यः। इः। पदा०-सग्वतिःयाध्=सम्य ऽतिरच साग्यास् । धानाप्याने≈नद्याभ्यानमः नाष्यानं तस्मित्रः।

स्भा०-संदतिस्यां परस्यादनाष्याने बर्धयानस्कानारीरीतीरस्यनेपद भवति ।

पःप्र-अवकृष अपे में बसेतान का पातु वे जायमेवद होता है। यह प्रा पातु देपका चहित अवकृत अपे वाला है। शहें। चेंकही जूंड वस्ता है। इत्यादि में अवकृष्य की पातु में आस्कोवद होता है। अवकृष अपे वर्षे तिया-किञ्चित्र। यहां काम अपे हैं कुछ वे नहीं होता है। स्थ

दह-सकार्यक का पानु है जानविष्य होता है । रुपमा । स्पु क्याप में क्यान्तार्यक्ष होता का का कार्यक है । इत्यादि में क्यु कादि कर कहर में कर में पूर्व किया कार्यक होता है । इत्यादि में क्या कर कर पर कर में क

शतं संगानीते । सहसं अतिजानीते । अनाष्याने किम्-उत्कण्डाप्रकेसम्बद्धाः भ्यानं तत्र माभूत्। मातरं संज्ञानाति। जनाष्याने इति योगी विभव्यते तैनगरमंगर शेल्यस्यापि निषेष । मातुः संजानाति "चत्करवने इत्यर्थः सकर्मे "प्रीमदृह् ॥४७॥

२०८-भासनोपसंभाषाज्ञानयत्विमत्युपमन्त्रसेषु हदः १६०॥ प०-भासनोपर्भभाषाज्ञानयजविमस्घुपंगेन्त्रसेदु=७। ई । यदः=४। १!

धन्०-धानवः । स्नाप्यनेपदम् ॥ वटा०-भारानं चोपसंभागाच ग्रानंच यत्रश्र विगतिधीपमः शांच नेपुः। मुखा०-भारतनश्दिपदर्थेषु बद्तेषांत्रश्रसमेषद भवति । भारतनं दीहिः । वदे दाहे भारामानी ब्रवन्ति। उपसंभन्या उपसान्त्यनम् । बर्म्मकरान्यवद्ते । उपमान्यनि ।

शानं सहयग्रदशिषः । बद्दते बेद्दिन् । सन्याबी धपूर्वकं बदति । यज्ञ उत्साहः । यह दर र्ने । तद्विषयकम् साध्याविष्य रोति । विमतिनांनामनिः । सदसि विषर्<sup>को</sup> शास्त्रिणाः विमनिपतितः विभिन्नं भाषन्ते । वृपमः मर्स्य रहस्युपण्यन्त्तम् । सुल्यास्पोदुगार् । श्यमेवद् दोता है। शतं क्तामीते । की की बेयम जामता है। दागादि में सामाध्यान साथै मानि स्थानानेषद् श्रीता है। स्थलक्षान प्रांका सहर थी शिया-नाक्तम्हापूर्वक ( श्रवनामपूर्वक ) स्मरण ( यास् ) करमा, काध्याम स्राः सार्ट जनमें न हो : मालरंक । मालको मानक स्तरवा वस्ता है। यहाँ व हरूरहायूर्वक स्थान करना है कुम्म प्रक्रियद् शाला है ॥ इस हुम्मी प्रशः ध्याम दममा प्रोहा क्रमण अवति हैं कृष के महतिहासम्बद्धान्य एक दक्षार्थ (प हमका भी क्षप्रकार है। इस कारण-मातुष्ट श्लामा का स्वरण करमें सामा है। यहा प्रकार्यक को जिल्ला में भी काममैवय मही दौरत है। यह (बंदर्शनाहरी)

waranie ? n non रबर-मामनादि श्राचींथे बद् धातुने आत्मभेषदं होता है। नामन्त्री<sup>[5</sup> कहानी है। खेरेट । बेर्बे विकाशकाल मुखा बहता है दावर्षे ता किन्

र्थेश कहना मुख्यांथा पा कहाती है । अर्थेकरामृत : कर्रवह शीक्षी की गृंध-से ममकाता है। काल अवयक्षीय कंडाता है। अपूर्ता है विद्वार कार्र क्षानपूर्वक बहना है। प्रश्नाह एक कहाना है। यस बहने । यस में पर्व हे यह विष्यक मृत्याहको प्रकृत भरता है। भागावनि विषयि बहाती है। बर्बित । बसा में शास्त्रं बन विवाद काले हैं । विविधवतिमें वहें हुँ<sup>य वि</sup> थित बद ग्रे हैं। एकाल में बनकाता प्राथमक बहाता है लुपमार्थात है

स्वतः द्वातीलर्थः । एप्पर्वेषु किम्-किञ्चिद् बद्ति ॥ ४= ॥

२०९-व्यक्तवाचांसमुस्थारखे ॥१९॥

प०-व्यक्तवाचाम्=६ । ३ : समुधार्खे=७ । १ : अनु०-धातवः । आस्म-नेपर्म् । बर्: ॥

पदा०- व्यक्तवाचाम्=व्यक्ता वाग्येषां त इमे व्यक्तवाची मनुष्यास्तेषाम् । सपुषारखे=सहोदागखे॥

स्वा०-व्यक्तवारां समुधारणं वर्षपनाट्ट इस्तेनस्पाद्धातेरास्पनेपदं भवति । संवद्दाने प्राथ्यणः । व्यक्तवार्षां किन्-संवद्दितं स्वागः ॥ वरतन् । संवद्दितं ब्रुट्टाः । स्पुधारणं किन्-प्राथ्यणं वत्यन्ति । नावर्षं वद्दो व्यक्तवार्थं शस्येव एकाते में व्यक्तपायिति विधेषके असिद्धानापुष्पवद्वाद्दश्यं तेन वसिद्धानां प्राध्यणान्द्वातं स्वाद्धानां प्राध्यणान्द्वातं । ४६ ॥

२१०-ग्रानीरकम्मेकात्॥ ५०॥

प०-स्रवीः=४ १ १ । अकर्मेश्वन्थ । १ । बातु०-पातवः । स्रास्मिनेपद्यु । बद्दः । च्यक्तवाचाम् ।

पदा०-धनार्मकात्=धविद्ययमनं कमे यस्य तस्यात् ।

सभार्त्या को एकाना में बहकाता है। सक्त कार्यों में बद ने कार्यानेपद होता है। इन कार्यों में बधी पहा-किश्चिद्दबद्दित : बुद्ध गहता है। यहां रुफ्त कार्यों किन होने ने पारमेपद होता है ॥ ७८ क

स्टट्-स्वाह कावी वाले अनुस्ती के श्रुकवाय स्वववाय से वह इस पातु में आसमिय होता है। संस्कृत आहारामा आहारकाम कर करूम कर से श्रुक साथ कहा हो है। यहां एक साथे में बहुचारु में बारावीय होता है। समझाया-प्रदान क्यों क्या-पंत्रहर्ग समा। । यभिक्ष एक बाय क्रास्त के भाव हो है से स्टम्मुन्यवाद (ति कुम्पुट्टा: हे माम शहीर वालों) हु हुने एक स्वाह काराय है बोल रहे हैं। सनुववाद -पहच क्यों क्या आहारों कहिन एक स्वाहन कर कहा है। एक साथों में वरसीय होता है। शहुत यह है कि प्रदान क्या साथों है हो यह हि काराय कर है के स्वाह स्वाह से वालों साथ साथों कार है। एक स्वाह हों संद्रावाद करने के लिये है इस के स्वाह बादों बाले आहाराह दू स्वाह है मा

सामात्रः सरमापाणिककारपुरुर्वेशाकृतस्योद्देशकृत्यः वृत्रः । मेननराष्ट्रः सीर्वार बारों के बार्युत्वे सार कारायक के बार्यु के बीत्र के पारत्य (स. १८) बाग बजायो प्रधीयामी बयुषि कपा हते हुम्मधी अवधा बर्श में भी है है है है। बार्यक्रमुनि १ रवाण्याम् विश्व त्यस्यपृष्ट्री कीला ५ पूर्व ।

२९१-विभाषा विश्वलाधि ॥ ५१ ॥ ge Congress of a fromit deal of high his grant with

क्षेत्र व्याप्त कालान्य । सामानाव्या ।

were freigen - ffemmenie !!

m jon v. - 라는마 105가 100분 가장의 3는대통 80번 1851 11로 제품 경기로 49번 역 1619분다 HE हैं। 10 कर कर्या व : हिंदा कर्य है सरदेश स्वत्तात विद्यास पूर्वका बढ़ीय स्वत्रात के दिस्तर है औ An Comment in mit Jenn Sprometen in betreit film if dereit beite fen te Now have a second of the second field by the second of the

" e e m i f 5" sens (rffmit ei il

र १ - १ म र में हैं। के अन्तर्मित बहुत देव अन्तर्भात सेंगा है। संबर, 🛊 र अ. १ - १९७७ अ.१ अ.५ १ अ.१ अ.१ प्रदेश हैं। १ फेट नाम सर्वेत हैं। करता । इ.स. १ वर्ग १ वर्ग १ वर्ग १ वर्ग १ वर्ग विकास विकास के देश करता है विकास है है कि है। संरथक १८३ है। पित्र मुद्दे कर्ता हुई एक्स है। वस्तर में मान

\* o ha e e esta montre a la su deficie de file ha ha transfer transfer

I THE RESERVE OF THE PERSON FOR ALTHOUGH The transfer of the transfer of the second section. 

the transfer of the configuration of the A R ANTA B COST OF A COST OF A CHARGE B BOOK ASSESSMENT BOOK the same of the sa

nor or the species were the fittee

A This introduction is greatly

### े २१२-प्रवाद्यः ॥ ५२ ॥

पर-प्यरात्=४ । १। म्रा=४ । १ । ऋरू०-धातरः । झारमनेपर्म् । पदाव-पा:=मिरत्वेष्टर्णं न ष्ट्रणातेसास्यानपूर्वस्य मयोगामानात् । स्वा०-प्रार्वितः विग्तेर्थातोर्गम्यवेषदं भवति । अविवश्ते । अविवश्ते । धरियस्ने । इत्यादि । अपादितिकिम्-मिन्ति । शीपानुकर्वरोत्पस्यापवादः । गिरतेरिनि वक्तव्यम् । एकानित्तु अवपूर्वे। न मुख्यन इति भाष्यम् ॥ ४२ ॥

### २१३-समःप्रतिज्ञाने ॥ ५३ ॥

पः-समः=१ । १ । मतिवाने=७ । १ । वातु०-चात्रः । वास्मनेगद्म् । व्रः ॥ सुषा०-सम्पूर्वास्वतिकाने वर्चवानाद्गिरतेर्धानोरात्मनेषदं भवति । वतिक्षानमञ्जूष-गपः । शतं संगिरते। निन्धं देदपडनं संगिरते। व्रतिद्वाने क्रिय्-संगिरति प्रासम्।।४३।।

#### २१४-उदग्ररसकरमेकात् ॥ ५४ ॥

प०~बदः=४।१। चरः=४।१। सक्तमेकात्=४।१। धानुर-धानवः। व्यास्यनेपद्धुः पदा०-सक्तरमीकान्=कस्मीणा सह वर्षमानः शक्तर्मकस्त्रस्मात् ॥

सुपा०--- उत् पूर्वात् वसर्वकाचर इत्येतस्यादाःयनेपदं भवति । धम्पंपुचरते । that you was not been any or a true that that I commonly

्युरा पर हुने हैं क्षेत्रक हुन पर प्राप्त होते. हैं र अवस्थात है । है श्रम प्रहार वयोकिया-निर्मत । यहा प्रस्केपद होता है । शेवात्कत्तीर इस का यद अपवार है। वासिककार कहते हैं-कि निरति (गृनिगरसे) इस चातु से कात्मनेवद करणा चाहिये। गुवाति ( वृशन्दे ) चातु का बन पूर्वक प्रयोग नहीं

होसा है स प्र स स्इ-प्रतिश्वा वर्ष 🗄 धर्नमान सम्पूर्णक निरति पातु में प्राप्तमेपद होता

है। भिश्चित सिद्धान्त के। प्रतिष्ठाः वहते हैं. । शर्त संगिरते । भी की प्रतिष्ठाः

करसर है। मित्र वेद्पटन विश्वता । किया येद् पहले की प्रविधा करता 🖺 🛭 प्रतिशास्त्रपेष्ठत वर्षा विया-स्वितिहासम् । पास (साने) की प्रश्ची साद

मिरासता है। यहा चरवीपद् होता 🖁 म प्र३ म

२१b---- तरपूर्वक सकर्मक बर चानु में सामानेषद् होता है । चर्मपुरवाते । धर्मे का करकहुन कर जाता है । युक्तवसमुद्रवस्ति । युक्तवस्त कर सरकहुन कर काता है। सक्त्रीक्रपद्गय वर्षों किया-वात्रप्रमुख्यरति । आकृत्रवर् केर चार्ती है सप्तम

## २१५-समस्त्रतीयायुक्तात् ॥५५॥

प०-समाः=४१रा मृतीयायुक्तात्=५ । १ । अनु०-धातुवः । आस्यनेपरम् । परः

पद्राव-त्तीयायुक्तात्=तृतीयया विभवत्या युक्तश्तसमात् ॥ सम्माद-सम्पृत्रात् तृतीयायुक्ताचरत्रचात्रारसनेपदं भवति। श्रापेन मंपर

ति । रथेन संचरते । तृतीयायुकात् किय्-छश्रा लोकां संचरित करूपा मर्गाः सद्यारपत्रीक्ष्यां लोकाच्यां सञ्चरतीत्यवार्यः संचरणस्य तथापि तृतीया न पूर्ण इति मत्युद्धाह्मपते ॥ ४६ ॥

# २१६-दागाश्च सा चेरचत्थ्यंथे ॥५६॥

प०—दाणाः=५ । १ । च=१ । १ । सा=१ । १ । चेत्=१ ! १ । वर् ध्योरे=७ । १ । अनु०-धानवः । आस्मनेपदम् । समः । दतीपायकाद् ॥

४–७० ८० अनु०−थानका चार्यनपदस् । समः पदा०— चतुरुवीर्वे≕चतुरुवी अर्थश्रतृरुवीर्यस्तत्र (!

सूत्रा ० — सम्पूर्वाचृतीया युक्ताट् दाण् इत्येतस्वादास्मनेपदं मर्वात सा स्त्रीय यदि चतुरुवेषे अवति । दास्वा संयच्छते कामुकः । दास्ये ददातीत्वरेः । वृद्धी किस्-पाणिना संयवस्थति । सामः सद्रस्टेन ख्ययचाने कथनास्मनेपदं भवति । स इति विशोषणे पृष्ठी न बद्धमी ॥

न्तृप-चम्पूर्येक स्तीयाविधित्यम् चरधातु ने कारमनेवद होता है। वर्षे च बहुर्ति । अद्य ने अंधा करता दै । यहां तृत्तीयायुक्तवर ने आसमेवद होता है स्तीयायुक्तात्-यहण वयो किया-वर्षी कोकी बहुर्गत कर्ययो गृहिंग। वर्ष्य गृहिंग जी दोनों लोकों का अंबरण करते हैं। यहायि यहां «व्याध्या वर्षी वर्षा दीनों कोकों ने स्वयार करते हैं यही अंवरण का अर्थ है ब्रतीया वर्षे मुनी वाती प्रयोग वाक्य में दुर्गी लोकी-यह हिसायान्तवद दिवा है रही व

दार- वस्पूर्वक मुनीयायुक्तद्दाम्यानु से आसलेवद होता है। सह गूनी सा यदि प्रमुर्वो के अर्थ में तसीमान हो तो । दास्या कंपस्थते कामुसः। दार्व के निये कामीमन देना है। बनुर्वांके अर्थ में वर्षो कहा-पाविना सरवस्यति। हाय में देना है। चंत्रयस्थते। यहां समृथे व शब्द के व्यवधान में की सामिन

ेटर होता है - वनस्तृतीयात- इस गुज में 'सम, यह विशेषण में वही है प्रस्मी कि है। अर्थात् समृजायनी दाख्यानु से कातमंत्रह होता है ॥ वर्धनाथ तृतीया चतुर्थेचें स्वात् । एव तर्धातृष्ट्याद्वारेऽनेन तृतीया च वि-भोषते । श्वासनेषद् च । इति भाष्यम् ॥ भृद् ॥

२१०--उपाद्यमः स्वकरयो ॥५०॥ १०---उपाद=४।१। व्याः=४।१। स्वक्रयो=७.१। ऋतुः-पतनः । सात्यनेपदम् ॥

पदः।-- स्परुरके-पाक्तिकारकवित्राष्टकीरारे न स्वीकारमध्ये ।। सुष्ठा०-- स्परुरके वर्षमानाचम इत्येतस्थादात्मनेपदं अवति । भाषांतुवय-

सूत्रा०---व्यक्तरस्य वर्षमानायम इत्येतस्यादस्यतेपदं अवति । भाषानुपय-व्यते । राजरस्य इति किय्-परस्य भाषानुषयनस्यति ॥ ५७ ॥

२१८-ज्ञाश्रुसमृहशांसनः ॥५८॥

पर--- आधुस्यदराय्=६ । ३ । सना=६ । ३ । सन्-- पानवः । साधनित्रम् ।

पर्गठ-ताश्वरहरूपम्=ताश्वर थुथ वा च दध तेपास् । गठ-सञ्चलता ज्ञाश्वरहरूपमाध्यतेषद भवति । धर्य जितासते । गुरू गु-

म् ०-सम्रातार्था आध्रस्य एक्शास्थानेयर भवति । धर्षे विद्यासते । गुरू पुन् भूपते । मध्यं मृत्युर्वेते । नृष् देशस्त्रो । अवद्वारे ॥ इति विश्वेस्य विद्यानेतार्थस्य विद्यानेतार्थस्य विद्यानेतार्थस्य विद्यानेतार्थस्य विद्यानेतार्थस्य विद्यानेतार्थस्य विद्यानेतार्थस्य विद्यानेतार्थस्य विद्यानेतार्थस्य

बत्तान इति सिद्धमामनेयर्दे तक्षेत्रच्यानेन विधीयने (स्वरंत्रदास एवं विधानस् । भाष्यकार कहते हैं-कीम तृतीया कतुर्वर्ते के खर्य में हो। ऐये हैं तो खाँगान् ध्ययहार सें बतुर्वर्ति के खर्य में तृतीया कियान की जाती और व्यासनेयर भी

क्ष्यदार सं "तुपा के छव ॥ तृष्ठाका ३० चान का जाता । कार चामनपर सर विधान विद्या जाता है २ वृद्द व २०—पाविध्ययविद्याविध्ययोकार कर्ष में यथ धानु से चाममेपर होता है। भागोवपपर्य हो । भागों का चानिकारण करता है। ज्ञावस्वायल बर्धे विधा-

भावांकुवधवात । भावां का पाक्षिप्रहाद करता है। रुक्तरखबद्ध वयें किया-वरस्य भावांकुवधवात । दूबरे की थावां का क्रीकार करता है। यहा पाकि-प्रदेश नहीं बुक्त कासनेयह नहीं होता है ॥ ५०॥

यद्व नहीं ब्रचने कात्मनेयद् नहीं होता है ॥ १० ॥ १६०-चकता का कुष्य हुए ब्रच के लक्ष्यर के स्थान के स्नातनेयद् होता है । पर्म फिद्रानते । पर्म के लामना काहता है। ग्रह्में ग्रुप्त ने ग्रुप्त को शुक्रूप को श्रीकृत करने बाहता है। नहें कुर्गुर्यने । नह हुये के स्वाद्य करना काहते है । मृद्ध दिहु-स्राती । शांच के देशना काहता है। कप्तृत्ते का १० १० १० १० १० १६ संतति १९ १० १८ । वस्ती कुर्वे के साधानु के काम्यनेयद् कियान किया। समोगस्यूर-वस सुच के कालिकार ने सुद्धा के भी सासनेयद् विधान

किया । वहां वहां एक धातुओं से कवलाविषय विष्युवेश्वरणः न्यस से प्राप्त-सिवर् निष्ठ दे मनसे कारमण चार कुरमुरू न्यस सुव से कियान निया भारत है । सन इति किम्-जानाति । शृक्षोति । स्मर्ति । परपति ॥ ४= ॥

## २१६-नानोर्ज्ञ: ॥५८॥

प०-नन्द्रश्रद्धनोः=४ । इ. स. =४ । इ. स. नु०-पातः । स. नेपदम् । सनः ।

मुना०-चन् प्रदेशमाण्यात्मानातेशास्त्रेवदं न भाति । पृथ्यत्तितात् त्रात्रोः हिस्-चर्ष निकासने। सनन्तरस्येनि न्यापान् पूर्वस्थायं निर्वेषाये निर्वेषाये । स्तिस्त्रेवायं मित्रेषः सम्ययने। तन इह न भवनि । सर्विषेशन्तृतिकार्याः। द्र्रे न्यन हन्तारम्बेवदस्य ॥

क्रनोजः प्रतिवेधे सकस्पैकाचनविति माध्ये ॥४०॥

२२०-प्रत्याङ्ख्यां ज्रुषः ॥ ५८ ॥ १० बचार्ज्याम्-५१२। धुनः-५११। बनु०-वानसः । मासनेतस् । मन

पदा०-पनिधाद्यः नाम्याम् । गुक्तः-प्रचाद्यां ग्रम्भात् भू इस्पेत्रमञ्ज्ञातीहासमनेपदे न प्राति । गा

्रम्बार-नव्यास्त्रम् रामानात् भ्रृष्ट्यारमाञ्चातीरसम्बद्धं न मर्गा । मर्ग भृतीत् । माराभूवत्रि स्वरामिकानान्त्रस्य वित्रोत्तरस्य मन्त्रितस्य स्वरास्त्रस्य

• ए पार्म क्ष्यू वे कार्यमेगद् विधान है। सम −प्रदक्ष सर्वे किया-नार्मार्थ इक्स्परिके के साम्यमेगद् नहीं होता दित थुद त १४०-क्यूदुरेन क्सम्यक्षा थागु से कार्यमेगद् नहीं होता है। पुरस्

चिका विभ र कुप की खाखा दिना गांदात है। वानोर-पहत वर्गा निर्याप रिक्ट कि राजिस के का भागमा बाहता है। वामका की निति का प्रतिपेष हैं। वे इस क्यास में युके बुध का ही जह निर्देश है दल में सकातेंक का यह निर्दे सिंगु दोना है। इस में स्वता मही होता है। ब्राटिना निवासिक स्वासिक में कन्दान होना सहना है। वहा युक्ताला-पुत्र में ब्राटाना मुल्ली है।

### २२१-शदेःशिसः ॥ ६० ॥

प०-एदें:=५ । १ । शिवः=६ । १ । अनु०-धानवः । आस्यनेवदम् । सुत्रा०-शित्सम्बन्धिननशह्मस्यसम्बद्धानोरास्यनेवदं भवति । शोयते । ११-मेते । शीयन्ते । शिवः किस्-शत्स्यति । अशस्यतः । शिश्तस्ति ॥

प०-कृताकृत्रवसङ्गिनित्यन्तद्दियरीवयित्यम् ॥ १ ॥ श्वस्दान्तरस्य च मान्य-यत् विधिरतित्यः ॥ शा मृत्यन्तरात्मान्युवतः कृत्यान्यरे च मान्युवतयानित्यत्यम् भ्रेण सत्त्ववागनरेण मामृत्य विधिरतित्यः ॥ शा विषयं कृष्णकृत्यमान्नित्ययां व्यापि नित्यता ॥ ४ ॥ यस्य च स्वत्वाणान्त्रीय विविष्यं विद्यत्यते न तत्त्वित्यम् ॥ ६ ॥ स्य च सत्त्वाणानरेण निधर्च विद्यत्यते तद्यापनित्यम् ॥ ७ ॥ व्यरित्यस्य च सत्त्वा

## २२२-सियतेर्ल्ट्लिडोग्र ॥ ६१ ॥

प०-मियतः=४ । १ । लुङ्लिङोः=६ १ म । च=१ । १ । झनु०-धातदः भारमनेपदम् । शिनः ॥

पदा०-लुट्लिटोः=लुट्च लिट्चानयोः ।

सुत्रा०-मृद्द्रवेतस्याङ्क्षानीःलुंडलिङो शित्संविध्यवध परस्य लश्यासम् पर्दे भवति । कावादारभने दे सिक्वे विषयार्थं मदस् । अवृतः मृदीष्टः।

दश्-धितायायव्यवयां शह्यातु वे कातावेवह दोशा है। शायत । शी-धेत । इत्यादि अर्च विकास विकास कह । लीव् । कह । विधितिह । इत सवादि से जात्यकेवह कावक प्रस्तीयह शाता है । शित-पहल बरो किया-शाह्याति । कात्यव्यत् । इत्यादि स्वरादों में प्रस्तीयह हो होता है। शिध-त्याति । शहर ककता है पूर्ववाशायां व्यव्हात्यां को है हो के पूर्व किया क्षात्या हो होता है। दर कर के विता शह जात्र्या व प्रस्तियहां है इस से प्रश्मिय ही होता है । दर ह

दर- मृद्धानु ही वरे को कुद्ध लिद्द लकार उनके स्थानमें सार शित्-शायती इन्द्र पानु है वरे को सकार का के स्थान में स्थानतेय होता है स-न्यत्र नहीं : सुद्द के दिस्द दोने ने सायतेयद चिद्द है सनत्व पह नियाने हुन् है : कुद्द हो : स्यून : प्रदो हस्त्र मुद्द स्विद चुन्द् (६० वाद नियाने हुन् तिह् सं : प्रदोच्द सह सायोहिन्द में होता है : विधितिक् म से शिह्माय से म्पिनने । नियमः क्रिय्-मन्टियति ! श्रमरिष्यत् ॥ ६१ ॥

२२३-पूर्ववत्सनः ॥ ६२ ॥

पा-पूर्वत्र्=१। १। सनः=५। १। अनु०-धानवः । आध्यतेरस् ॥ पदाः-पर्वत्र=धर्वेत तुन्यं पृष्ठवत् ॥

स्वार-सम्बन्ताः धातोः पूर्ववदारमनेषदं मवति । यदि पूर्वा धातृगान्नेत्तं तदाःमनेषदं परस्पेवदी चित् परस्पेवदं मवति । तत्र येत निमितेत पूर्यापनेषदं विधीयने नेनैव निमित्तेन सम्बन्धदंषि मवति । ब्रासिस्थिने । त्रिन्धिपते । मा चिक्रमते । इह न भवति । ब्रानुचित्रीपति । पराचित्रीपति । तुष् हत्यादिरावृदाः चेत्रसामध्यास्य-तादन्यावित्त इत्यनिव्यासनेषदं भवति । जुगुस्यिने १२॥

### ५२३-छाम् प्रश्यययत्क्रजीऽनुप्रयोगस्य ॥६३॥

प०-क्राम्पन्ययन्त्=१ । १ । क्षत्रः=६ । १ । क्षत्रभयोगस्य=६।१ । झर्तुः= भारतः । क्राय्यनेपदम् । पूर्वरत् ॥

पदाः — माम्भव्ययन् नृज्याम् वस्यात् सः माम्भवयः । मान्दरः भिनिति पाद्य नेन माम्भव्यमेन कृत्यम् । मान्दरः भारतस्य । पशस्योरं पद्मी ।

10164 1 455-14 381 1

हो बाल्यनेवह बिद्ध है। विद्याने । शाय्विकश्य लह् में होता है। तिष्य-वर्धे हिवा-महिद्याने । शायादि में काल्यनेवह सहीं होता है। की यूर्व यानु वार्यों पड़ी हो तो बाल्यनेवह सहीं होता है। की यूर्व यानु वार्यों पड़ी हो तो बाल्यनेवह भी तो वार्योवह होता है। की याश्येवह होता है की स्वाप्य वार्योवह निष्यान विद्या की वार्योवह होता है की किया में विद्यान की पड़िता है। काल्यनेवह में की सी होता है। काल्यनेवह स्वाप्य वार्योवह माने काल्यनेवह है की साम्याविक है। काल्यनेवह है की काल्यनेवह है की वार्योवह है की बाल्यनेवह होता है। काल्यनेवह है की वार्योवह है की काल्यनेवह होता है किया कियानेवह होता है। काल्यनेवह होता है है। काल्यनेवह होता है की वार्योवह होता है। काल्यनेवह होता है की काल्यनेवह होता है। काल्यनेवह होता है।

मुपार-ष्यम्परीयात् कृष्णतीराम्यकृत्याः सुरुवमात्वनीपरं भवति । अतः मेंभियापार्थिमिद्म् । एथांचके । ईतांचके अब सुधे पूर्ववदित्यनुबर्स वावमभेदेन नियमः । पूर्ववदेवासानेयदे भवति न सु तदिपरीतम् ॥ तेन कर्तुगामिन्यपि वि-याफले । रहम्भावदारित्यादी भारतनेपदम् । सुनः सिम्-ईहामारा । सर्थ पात्रा-स्ते न्वृत्रयोगो भवति । बत्याहरसम्बर्ण हि तम विद्यायते । अयेद बत्यान भवति । षरुम्भोचकार । उतुम्मांचकार । इदं नियमार्थे भविष्यति । आमृशस्यवदरेवेति कपम् । पूर्वपदितिवर्तते । भाम्यत्ययनम् पूर्वपर्वति भःय्वे ॥६३॥

### २२१-प्रोपाम्यां युजेरयज्ञ्पात्रेषु ॥६१॥

प०-मोपास्पास्= भ । २ । युत्रेः= भ । १ । अयहपात्रेषु= ७ । ३ । अनु०-भातमः । सात्मनेपदम् । पदा०-मध उपम लाभ्याम् । श्रायक्षपाचेषु=वह्नस्य वात्राखि-यहापावाणि ल

यहरात्राध्य≔ध्यक्षप्रशास्त्र तेष् सूषा०-म उप्रत्येवं पूर्वादयप्रपायेषु वर्त्तपाताङ् युनिर् इरवेतस्पादाश्यते-

पर३-व्यमुद्रयोग कल् पातु से व्याम्प्रकृति के मुश्य कात्मनेपद दोशा है। यह मुत्र प्रकर्वनिशयाचे है कर्जुगानीकियाकल में तो आग्नियद सिद्ध ही था। मुयांचके ( इत्यादि । इत जून में पूर्वतन्-इन पद की जनुद्वति करिके क्षावयमेद से नियम चित्र दीता है अयांस पूर्वतन्तरी कारमवेदद ही तहि-भरीत m दो इस वे कर्तुगानी क्रियाचन में भी : एटुरतांचकार । इत्यादि में काल्सीयद् महीं दीता है। भाष्यकार कहते हैं इब बूच में क्रांश बहुत बही कि-था-देडामास वडां क्रम्थानु के श्रमुवयोग 🖩 क्रामनेपर् महीं होता है। पर शहा पद दे कि प्रावस से जब् का जनुश्योग केंद्रे दोता दे बदा कम्पानुस्य-ववते लिटि । इस सूत्र में प्रत्याहारयहण जातर जायता अर्थात् इर वितमें) गेर इस सुत्र की हा से हाजी दिलीया (४१४। १६) इस भूव के ज्लाभ मत्यादार मानेथे । अप नष्ट्रभावकार- यहां काल्यमेयद वयी सहीं होता है। यह निय-मार्च दीजायमा । न्याम्याययवत् न केवे पूर्ववस् यह यह वीचे वर्शनाम है आस्-प्रकृति के तुल्य कात्मनेयद हो वह पूर्ववत् हो आध्र इत्यव से यूर्व पातु विजित्त प्रकार का प्राप्तनेपद्दीता ही वैवादी ॥ 🕄 ॥

६२४-म भीर राप यह पूर्व जिल के ऐसे बलदान से लिल कर्व में बर्तनाम श्रुतिम् भातु में करे आल्यनेयद होता है। अक्त्रेशियायार्थ यह दे कर्त्तुमासी

परं भवति । आर्क्षभिमायाधीवस्म् । मुद्देस्ते । उपयुद्दते । अपराग्येपृ हिष् इन्हें यथपात्राणि मुनिक्ति । स्वरायुपसुष्टादित्व कत्र्यम् । उपुट्ते । अपुप्ट्रे स्वरायन्त्रोपसृष्टादिति वक्तव्यम् । अनुष्ट्के । मुष्ट्के ॥६४॥

### २२५-समः हरावः ॥६५॥

प०-समः=५ । १ । च्युवः=५ । १ । अनु०-णातवः । आगनेगरम् ॥ स्०-सम्पूरांत् च्यु इत्येतस्यादातीरायमेगदं भरति । संदन्ते । मंदन्तरे संच्युवते । श्रव्यत् । नमु समोगम्युव्दिन्धर्गामस्यवेन कि न पवितस्त्रणर्थाः दिति वर्षाने सक्तिवयश्यायम् ॥ ६५ ॥

### २२६-भूजोनवन ॥६६॥

प०-मृतः=धारा सन्तने=७।१। सन्०-धातरः । सार्वनेषर्यः । पर्1०-स्रवनं रक्तणं न स्रवनमण्यनं भाजनम्=तस्मिन्।इइ सनन्तिरंधार्

भुत इतिरीधादिकस्यैव प्रदर्श न कुटिनार्थस्य बीदरदिकस्य ॥

स्वा०-व्यवनियोजनेऽथे वर्षमानाह भूतथानोहायानेवर प्रवित । वार्ने पुं रुके । वात्रवन होते किम्-वार्शने भुनक्ति । वादिल्ये विभुन्नित पाणिए । १६६॥ क्रियाचन में तो वालनेवर टीता हो है । प्रमुर्क । व्यवस्त वाद वर्षे वर्षे

शब्द ध्यान भारता ज्ञालन नव्य होता हो है। अधुक्त । अवक्ष नाम प्रदेश किया न्यू के आधार को लें को हिंद चयवर्गमुक्त सुकिर्धामुधि कारक्षेत्र होता चाहिये। वृत्यकृति। शांदि हो बाल्यामा हो ऐंगे त्रवक्षेत्री सुक्त सुक्तियुधानुधि सामस्य होता पर हिंदे। कर्मुक्ली। इत्यादि क ६५ ॥

रश<sup>्</sup>में सुर्देश रच्न हमें धामु से सास्त्रनेषद् श्रीला है। बंदणूरी शम्मद्रेग समूत दीनी है-जबसीशठज कुन में हम्मु के चर्चाल चढ़ दिवा सर्दा 'सक्तेंपर्यः इस की सनुद्रित है इन में नहीं पहा वर्षाकि-दश्च सक्त्रीचिय थानु है। दीर्ग

दार-यानवि वार्यान् धीलन वार्ष में वार्यान धुल पानु में वार्यमें दीना है। यार्य भूष्ट्रा विभागत पहुरा वयी किया। वार्यो भून कि १ पहुर धाना दे पानरा है। यहां धाना कर है हु का में पानरी दे हु का में पानरी में हु का में पानरी में वार्य प्रति के वार्या दिनवार कि मानरी में मोजन यार्य तव का निवार का मानरी में मुद्दा दिनवार कि बार्य तव का निवार का है हु से में नुद्दादिनवार कि विद्या में कि स्वाप्त की स्वाप्त की

२२९-मोरगोरे यस् कर्म ग्री खेत् स कर्तानाध्याने ॥६०॥ पन्न्से =४११। झाली=७११ यन्=१११। कर्प=१११ सी=७११ चेन्=१। १। सः=११२। सर्वा=१०१ झनाध्याने=७११। झनव-चतवः । साम्यनेयम्यः ॥

१। सः=१११। नार्यः=१११ स्रताच्याने=७।१। स्रतुः-णात्वः। प्रास्मनेपरम् ॥ पदा०-प्रात्वे=न खिः अखिरमस्मिन् । स्रताच्याने=उरस्यवापूर्वस्यरख-पारपानं न स्रास्थानमनास्यानं तस्मिन् । खिचश्रीविसिद्धे-कर्ममिमायार्थयिदस् ॥

स्था = एप नाहासमे पर्य अवित । आणी पार में यो विनदेव कर्म सक्ती या प्रभित्त । अपनी । अता। पाने । आगपाने न भवित । प्रप्यति म्ला सानानं द्रमंपते । ता क्षप भेष । आरो हाने हमाने हमाने हमाने हाता क्षप । भेष । आरो हाने हमाने हम्लापकाः । आरो हपते हमाने स्वपंपे । यो रिति किस्-आरोरपता था हमाने मान्यारो होता । अपनी स्वपंपे हमाने साम्यारो होता । अपनी स्वपंपे । स्वपंपे स्वपंपे स्वपंपे स्वपंपे । स्वपंपे स्

व्यव-वयन्त चानु ने आत्यनेषद् होता है । आवयन्तावस्था में जो कर्मेययन्ता-कत्या में वही कमें कीर शही कत्तां ही ती बानाव्यान अर्थ में [ तरत्वहरापूर्वक स्मान प्राव्यान कहाता है एक की की हि के । प्रश्वति मृत्या राजानम् । दर्श पत राता श्रापमें । मृत्य दाला का देगते । देगते हुये मृत्यों की राजा आप श्री दी-सना है। आररेहिस्सिहिश्ननं हश्नवको आरेश्वयते दृश्नीख्यमेव। पीसमान हाथी कि आरीक्ष करते चंद्रतं वें हाथी आप बहुत्ता 📳 वदां अवपन्ताबस्या में की क्षे राजा का दावी हैं वही यथना में कला और काब ही कमें रहते हैं इस क्षे ज्ञासनेपद होता है। वि ग्रहत क्यों किया-जाशीहयमावी हस्ती सारवा-द्देश्वति । प्रस्तिपका प्रस्तिनमारीप्रान्ति, कादीप्रकोष्ट्रस्तिपकामु प्रस्ती स्वयमेव कारोहयते च कारोहयमाक्षी हस्ती कुडपादिकं साध्वारोहित । हस्तिपक हांची यर चढ़ते सम के हांची काप कहाता वह कहाता हुका हांची दीना कादि पर क्षा के बहता है। यहां अमारीहति यह विष् रहित है इस से काम्प्रतेपद नहीं होता है । महापति मर्थ मेरेवामा: मोरवाम मधाने। निममा है मधानाप निमा ना-हा है। यहा गया थातु पूर्वदी बयला है वस के जातननेपद न हुआ। कर्मग्रहण क्यों किया-जुनाति दांवें कावयति दांवें व्ययमेवा दातके से काटना । दांतका खाद काटना है। यहां दांव करण है वह में न्मावयति । परमेपद होता है। प्रति में लो क्ये कि वे वह यह वयों कहा-हरितनमारीहिम मनुस्ताः। इ-स्तीन्यलमारीहम्ति अनुस्तान्। मनुस्य होषी यह वृत्ते वह टांगी मनुस्ता क्षा साम पर कहाता है । यहां प्रति में द्वांची कि में स्वत्र कर्म 🖟 वर्ष में कार्

नव्यात् । स कर्तेति किय्-चारीक्ष्यनिक्षांस्त्रते इस्तिपकाः । व्याच्याने हिन्-स्मर्गन वनगुन्यं कोकितः । स्मर्यान वनगुन्यः कोकित्तं स्वयमेव। कर्मस्यविष्ठः पु कर्मस्यमावकेषु च धानुषु कर्मवन् करमीया तुन्य क्रिय इति कर्मवर् मानेनायः नेपदं भवति स्रोतास्त्रते सुन्नं तु कर्णस्यविष्यकार्यं कर्मस्यावनार्यं कृतस्थानकार्यं कृतस्थ

२२६-मीरम्योईतुमये ॥६८॥ पः-मोस्म्योः=६।२ । हेनुपये=७।२। अनु०-धानवः । आयनेवरम् । छै।॥

पदाट-भीरस्यो-भीश्व स्मिश्च ती तयोः । हेनुषये-हेनीर्भयं हेनुपर्य तस्ति। स्मार्थिभाषार्थोऽयसस्यमः ।

सुमा०-भिनी व्यव्ह इरवेतान्यां स्वयत्ताव्यामास्यतेषदं भरति । हेर्नुवर्षे । जनकर्मानकार्याच्यस्ततवेदसूर्यं सवति । स्वयहर्षे विस्मयस्याप्नुवत्तवयम् ।

जिटलां भीपयने । युवहो भीपयने । जिटलांबिस्मापयने । सुपहो हिस्मा पयने । हेंतुमये किय्-कुञ्चिक्तयेनं भाग्याने । रुपेख विस्तापयनि । अव क् सम्बद्ध न हुआ-हस्ती जारीहित तें हस्तिपका जारीह्यन्ति । यहा जि हैं द्वापी जोर जि से हस्तिपक कत्तों है। इच ने प्रात्मनेयद न हुआ प्रमाप्यान प्रव ययों है। स्पार्तिवनगुल्सको किला । समायतिवनगुल्सको किर्स व्याप्यान । केकिना वन्तुक के सार्था करती बनगुल्सको किला के आज हो स्वर्य कराता है। पहां स्टक्वटा पूर्यक स्वर्या है इच ने यरसीयद न हुआ। । क्सेन्स किन की किया वा कर्मेस्य जिन का थाव है सन प्रातुकों में क्षेत्रहत् जातिह्य ने ब्राल्यनेयह होता

है जिवे। भिनानि कार्य देवद्काः निद्यते कार्य स्वयमेशः वश्वत्योदनं देवद्काः। व वयते ओद्द्रमस्वयमेथे दत्यदि । देरबी॰ यह भूत्र तो कत्तुं स्व किया वाले वा कत्तुं स्व भाष वाले धानुस्रों के सर्व किया है उक्त प्रकार के सानुवा का निर्देव यह है— कर्मस्वा पर्वतमानः वर्मस्वायमिदेः किया । बासाविभावः कर्तृस्वः हर्षु-स्वास्त्रा

दरद-व्यात त्रि भी सिम्ह् भातुओं से आस्त्रनेवद् होता है हेतु प्रपांत ह-योजक ककार से क्छने योग्य को कर्ता ठच से भव हो तो। यहां क्यादर्य विभाग का भी एफसाए है। जटियो भीवत्रते। मुख्डीभीव्यते। सांकर हरता है जटिया सामग्र करायों हैं करां किया

रे जिल्ल वा मुबर हरवाते हैं। यहां लिल्ल और प्रधोत्तक कवीं पव देने वार्ण हैं हम भे भी स्मि में आपनेवद हुआ। हनी प्रकार लिल्लो विमुदरोदिसार पर्यते | स्मावपते । यहां जिल्ल और मुस्ह विस्तय के देने वार्ल हैं इस में भारपनिया हुए। विस्तय के देने वार्ल हैं इस में भारपनिय हुए। । हेंनुमय चहुउ वर्षों किया-बाली विभित्ति विश्वस्त वार्ल जिल्ला

९२९-गृधिवञ्च्याः प्रलम्भने ॥६९॥ प्-प्रियम्बर्धाः= द्वार । यलस्यने= ७११ शनु०-धानतः । यास्यनेप-(ac पदा०-पृषित्रश्चीः=पृषिक्षं मृश्चित्र तयोः । मनस्मने=विसंवादने किस्मा-कत्ताल्याने धक्तंभियायार्थोऽयथार्डमः। म्या०-एवन्त्रवार्ध्युवस्य इत्येतवीः मलस्यने वर्णमानवीराव्यनेपदः भवनि । लि गर्देशते । बालं बद्धायते । मनस्मने कित् न्याः गर्द्धगति । श्रामिका ह्याम-ोधाः द्वतीत्वर्थः । यहि वद्यवि । परिहरतीत्वर्थः nह द्वा २३०-लियस्सम्माननशालीनीकरवायोऽच ॥००॥ पद-नियाः ४ । १ । सम्माननशालीनाकृतसायोः १२ । १० १ । १ । १- पातवः । ज्ञारमनेपदस् । सोः । मलक्षने ॥ पद्रा-सम्माननशालीनी हरखयो।=हम्बक् याननं सम्याननम् । शानावहै नीनः न शानीना बारान्, नः बारान्तीनस्य शानीनस्य करणं शानीनीः इ । तस्माननं च शालीनीकरणं च तथोः । सक्वेथिवायार्थीयदस् । मा - सम्मानने रालीनीकरसे च वयका दिसम क सारवनेषद भवति । नरपूलम् । शालीनीकरणं स्वाभार। शिक्षांभिरसायवर्षः सरमानने . भावपति कृष्ठ विस्मावयनि । यहां वृद्धिकाशीर सूच भए छाँर विस्मर म है हेतु कर्णा मही इक से सारमेश्वर हुआ। व हट व ात हेट्टुक मा महा इस च चरस्थल्ट्टुमा ॥ ६६ ॥ - प्रतासन प्राची विकासान व्यक्त को बुधुकोट बेड्यू देन से व्याप्तस्थित्ह वालं बसुयते । बालक को उनता है। यहाँ प्रलाधन क्षर्य पास कात्मनेवर मलामन परण क्यों किया-प्रवास गहुवति । बुसे को लामक देता है। दस रवकतरता है। क्रति क्ष्युयिति । क्षर्यंको बश्चिम करता हुर करता है ०६० शिशाम श्रीर शामानीकरता कर्षे हैं स्टब्स की श्राम के जामानीहरू मानम कुनन कहाता है पृष्टके व्यप्ट कामा सम्मीनीकास कहाताहै । यते । जटाची में बन्धान की याता है। यहा (है। १० में) में क ( a 1 8 । ह( ) ह) जाधि है व ब्रह्मावस्त्र व है । व । पहां भी र प्रेंपण दिशादि श यहर और को होम्ये कर स्थारि मी का परंच रोता है निरमुख्यक के यहक के

मधिमच्छति । श्येनो वर्तिकामुल्लाययते । श्यमावयति । बालमुल्तापपरे गर्थ-यतीत्यर्थः । सम्माननाद्विषु क्रियु-कस्म्बामुल्लापयति ॥७॥

#### यनात्यथः। सम्माननाःद्यु क्रम्-कस्त्वामुन्तापपति ॥७॥ २३१—मिध्योपपदात् कुञोऽभ्यासे ॥७१॥

प०-मिभ्योगपदात्≕ । १ । क्रवः≕ ४ । १ । आक्रपासे≕७ । १ । आनुः-भारतः । आत्मनेपदस् । सीः ॥

भातवः । श्चात्मनेपदम् । शीः ॥ पदः।०-मिथ्या जपपदं यस्य तस्मातः। श्चक्रविभाग्यार्थमिदम् ॥

स्०-मिश्योगपदाण्ड्यन्तान् बृह्ण् इत्येनसाद्व णातीरात्यनेपदं मनन्यापने पृतः पृत्ताष्ट्रितरम्यासः । पदं भिष्या कार्यते । स्वरादिदुन्ध्यसहदुष्यायि । मिश्यापादान् किस्-यथार्थं पदं कार्यति । हृत्तः किस्-पदं मिश्या वावपि । स्र पासे किस्-पद सङ्गिक्ष्या कार्यति ॥ ७१ ॥

२३२-स्वरितजितः कर्जभिमाये क्रियाफले ॥०२॥

प०-स्वरितित्रनः=५।१। कर्जभिवाये=७ ।१। क्रियाफले=७।१। सन्०-पानवः। कारमनेत्रदम्।

पदाः न्यू इत् यस्य सः शित् । स्वरित्यः शिषानयोस्सयाहारस्त्रसमात् । कर्षे भित्राये=क्रनीरमिम्मेति नस्मित् । क्रियाकाने=क्रियायाः कर्ने क्रियाकाने तत्र ॥ सृशाः कर्षु गाविनि क्रियाकाने स्वरितेतो जितशस्यनेवर्षं भरति । यत्रसः

विकार नदेश्की कायर करता है। वालपुक्ताययते (बालक कोडगता है इस सर्वों में कात्मनेवर होता है। संमाननादि सदस क्यों किए। करत्यापुक्ता स्वान । कीन नुष्टें वकाना है। यहां वकातमादि सदी के स होने से साम-सेवर न हुआ 6 60 स

दार्-िमरवा अवशिववर् वयम की मुक्तम् पामु एव हो धारानेवर् होता है क्षांचान धर्ष में। बार् ने खावृत्ति होता क्षांचान धर्ष में। बार् ने खावृत्ति होता क्षांचान कहाता है। यूर्नि मध्य बार्यने विद्या कराता क्षांमा करात्री है। तिर्घा पूर्व वर्षों किया-यवाधे पूर्व नामाने विद्या वर्षों विद्या-यवाधे पूर्व नामाने विद्या वर्षों कराता है। हुन् प्रदेश वर्षों किया पूर्व वर्षों किया वर्षों कराता है। वर्षे प्रदेश वर्षों किया वर्षों कराता है।

कारयनि १ पर के गुण्यार निर्माण प्रशास्त कराना है अ ३३ ॥ १३२- कर्पनानी कर्ता के ज्ञानितास करने जाने जिलायन में करिन्य कीर जिन् भागू में ज्ञान्तनेयद दोला है । यजनानी यजने । यजकार वर्ष <sup>कर</sup> मो पमते । देनद्वाकुरते । अत्र क्रियाफलं कर्चारमधिनेत । कर्रीभेमधि किम्-परनको यमति । देवदक्त कार्य करोति । पणि इत्तिष्ठा नेतर्ग च कर्तुः फल-मिहास्ति तथापि न नम् पणनम् न तदयैः क्रियास्थ्यथा ७०६ ।।

२२२~स्प्रशाद्धदः ॥२३॥ १०~व्यवाद=४ ११। वदः=४ १९। ब्रनु० धातदः। साम्मनेपदम्। कॅमेयराये । कियाकते ॥

स्०-कर्नुगरिनि क्रियरक्लेंडप्यूबाँड् यहतेथांनेशायनेथ्हं भवति । धनारा-भोषवदते । क्रन्याय आपते इत्यर्थः । कर्नुगामिन किब्न्-धनकाशीपवदति पदा-

पंपन्यायं भारते ॥ ५३ ॥ २३४-ग्रिचस्य ॥०४॥

प०-शिषः २४११ व व १११ द सन्०-पातवः । अस्यनेपद्यु । पञ्जिताये । क्रियायत्ते ॥

ष्-कर्षुगामिनि क्रियाकले विमन्तरहातोशस्यनेयदं धर्यतः बारयते । परवपते । कर्तृगामिकिक्तिस्-कटं कारणति ॥ ७५ ॥

२३५-समुद्दाह्भ्योयमोऽग्रन्थे ॥०५॥

पन-समुद्राष्ट्रप्राःच्याः । यसःच्याः । १ । श्रद्धारी=७। १ । श्रद्धारान्याः । श्रामनेपरस् । सत्रीभशये । क्रियायः में ॥

रहा है। देनदमा मुक्ते । देवद्वम काम कर रहा है श्रावादि प्रयोगों में कतूँ-गामी व्रियानक टोमें से काममोवद होता है वर्षोक्ति वहा क्रियाकल कको देश चाहता है। कमैकियाये वर्षो क्श-वाडडी प्रति ! यह कराने वामा यश्च कर रहा है≃स्वतित हुन्दे के लिये करता है। देनदमा कारी बरोगि । देवदम काम करता है। यहांचि महांदितका चीर

रवर्ता कार्य वरात र्वेष कर्म कर्म है स्वाधि यह प्रधान करों है जीर में उन के लिये सियारपर है एकंगे प्रधानेवर्त करों होता है धन्य स्वाधिक है एकंगे प्रधानेवर्त करों होता है धन्य

२३१-वर्गुनासी क्रियाच्या विश्वयन्त्रेश वर्ष थातु व काम्यन्य र रागः र । धाम्यामीयवर्षे । धमः की काम्यनः करने वामा धारवाय कोकता है । वर्गुनाची क्रियायन एट्य वर्षों विधा-धानवासीयवर्गि । धमः वाहने वासा दूबरे वे लिए

सामाय बन्न रहा है। यहां करवेनेन्द्र होता है व वह ॥

१५० - गञानुभासनम् । १ । ३ ॥

मधिगण्डति । रथेनो वर्तिरामुन्ताययते । न्यामानयति । वालमुन्नापयते पश्च-यतीत्वर्धः । सम्पानगदिषु किम्-करस्वामुन्ताययति ॥७॥

२३१-मिय्योपपदात् क्रुजोऽस्यासे ॥७१॥ प०-मिर्थापपदात्=४ । १ । क्रुबा=४ । १ । क्रम्यासे=७ । १ । बनुऽ-

धातवः । श्राह्यनेपदम् । स्तेः ॥ पद्राठ-विध्या उपपर् यस्य तस्मान् । श्रक्तविभवायार्थेविदम् ॥

स्-िमध्योषपदाण्यानान् दुष्ट्यं इत्येतस्याद् धानाराध्यतेपदं मध्यान्याने पुताः पृताःश्वतिरस्यानाः । पदं भिष्याः कार्यते । स्वरादिदुष्ट्यसम्बद्धान्याने । मिध्योषपदानु किस्-यथार्ये पदं कार्यति । क्वतः किस्-पदं मिध्याः बावयति ।

थ पासे किय्-पदं सहिम्पया कारयति ॥ ७१ ॥ २३२-स्वरितजितः कर्त्रभिष्राये क्रियाफले ॥०२॥

२३२-स्वारताञ्जतः कत्राभग्राय क्रियाफल ॥४२॥ प०-स्वरितनितः=५।१। क्रियाफले=७।१।

खनुo-पातवः । खारमनेवरम् ।

पुराव-स्तुरत्यस्य सं शित्। स्वरितश्च शिवानयोस्ममःहारस्तस्मात्। कर्षः वारो=कर्त्तरम्मिर्मते तस्मिन्। क्रियाफले=क्रियायाः कर्त्ते क्रियाफले तम्॥

भित्राये=कत्तीरममिन्नीते तस्मिन् । क्रियाफले=क्रियायाः फॉलं क्रियाफलं वर्षा सुभा० कर्तुगामिनि क्रियाफलं स्वरिनेनी व्यवस्पनेपदं भवति । यजपा

भिकार बटेरकी कायर करता है। बालमुक्तापयते । बालक कोटाता है उन अर्थी में आरमनेपद होता है। बंगानगादि यहच वर्षों किये। करखानुक्ता-यपति । कीन तुम्हें बकाता है। यहा खग्माननादि अर्थों के न होने से बाल्य-नेपद न हुआ n केश। वश्-निषया शब्दीपयद समल की बुक्त्यू भागु उम में आसमेपद होता है

काराम अर्थ में बार २ आएनि होना करवाव कहाता है। यह मिरपी कारवि । यह के मिरपा कराता अर्थात् स्वरादि में दूषिन बार २ कुनजाना है। प्रिया शहत वर्थों किया-यवार्थे पर्दे कारयति । यवार्थे पदीक्वारत कराता है। स्त्र् यहत वर्थों किया। यह निरमावायित । यह के। बार २ किरवा वर्षाता है।

यहां वच् में आत्मनेवर् न हुआ। अन्याम सहत्व चर्यो किया-पर्दन्तिनायाः कार्याने । पर्देश एकवार निष्या त्रवतात्व कराना है ॥ ३१ ॥ २३२- कर्यामी कर्त्तों के। अभिनाय करते बाले क्रियावल में क्रांतित्

२३२ — कर्षुंगामी कर्ताको आस्तिम् अस्तिम् आरथे हाथो क्रियोकण संस्थिति । श्रीर जिल्पानु ने काल्पनेपद दोता है। यजनानो यजते । यज्ञकर्तायचं शाहरानुगाननम् । ११३ तः १११ तो यत्रते । देवद्ताःबुरुने । अस्य किषाकालं कर्णात्मभिन्ननि । कर्णभिनाये किस्-

शक्तां पत्रति । देवदेना कार्ये करोति । ययति द्विला वेतर्गे प कर्नुः फर्ना-भेरास्ति नेपारि न तत्र संपानम् न तदर्यः क्रियासम्बद्धः ॥ ७२ ॥ २३३∼स्प्रपाद्वदः ॥३३॥

प०∼व्यपात्र≕ ४ । १ । बदः≕ ४ । १ । अनु० पानवः । आरामनेपदम् । सर्कोभवाचे । क्रियापाले ॥

मू०-कनुगायिनि क्रियाफलंडयपुर्वोह्न बहुनेपानीसायनेपदं भवति । धनहा-मोपदरने । क्रान्याय भाषने इत्यापेः । कनुगामिति हिम्-धनकार्यापपदित पदा-येपप्यापं भाषते ॥ ७३ ॥

२६४ – शिवचन्नः ॥०४॥ प०- लिपः≈४ । १ । प=१ । १ । द अनु०- पानदः । आस्यनेपदम् । कर्षाभाषे । जियासन्ते ॥

ग्व-नर्गापिति क्रियोफले विज्ञ-बाहातीसम्बनेपदं अवितः कारयते ! मुच्-वर्गुगोपिकि-क्रियु-चटंकारयति ॥ ७५ ॥

२३५-चमुद्दाङ्भ्योयमोऽग्रन्थे ॥ १५॥

पश्-समुद्राहरूपः=४।३। ययः=४।३। बात्राधे=७।३। बातु०-पानदः। बासनेपद्रम् । कालियाचे । कियाकते ॥

रटा है। देवदूम: बुदते। देवदूम काम कर रहा है बत्यादि प्रयोगीं में कर्नु-गामी क्रियाकन होने से खालनेवद होता है वर्षों यहां क्रियाकल कर्मों की बाहता है। कर्मियाये वर्षों बहा-पालकी प्रति। यहां कराने बाला यह कर रहा दे≔ष्यांत दूनरे के लिये करता है।

रेवर्स: कारते करोति । रेकर्स कास कासा है। यद्योव यहाँ दसिवा चीर पेतन करने वाले का कक है सवावि वह अधान नहीं है चीर स चव के लिये दियात्म हे रूबने चासनेयद नहीं होता है ॥का २३३-कर्नुतासी क्रियाच्या से खबपूर्वक वह पानु वे चासनेयद होता है। पत्रकासोयवर्दने प्रम को काममा करने वाला खायाय बोलता है। कर्मुतामी

पनकाभीपवर्ते। धम की काममा करने बाला आधार वाला रूपरे के लिये कियायन प्रत्य वर्षी किया-धनकाभीपवर्ति। धन चाहमे वाला दूपरे के लिये सामाय वक्ष रहा है। यहां परस्मेयद होता है थ ४४॥ सू ० - र्र्म्चिंगामिनि कियाफले सम् उद् बाह्य एम्यो यम्पानीराकः भवनि प्रत्यविषये न भवति । ब्रीहीन् संबद्धते । भरामुबद्धते । वस्त्रमायः स्वान्ये किय्-उद्यव्यक्ति वेदम् । ज्ञानुबद्धमे करोति ॥ ५४ ॥

## २३६-छनुपसर्गाज्ज्ः ॥१६॥

प०-छनुपसर्गात्=५ । १ । ज्ञाः=५ । १ । छनु०-धातवः । बारमनेदः कविभित्तये । कियाकने ॥

पद्राव- अनुपमर्गात् च्यतियमान उपसर्गी यहच तस्मात् ॥

स्त्राः - ज्युपसर्गात् हा इस्येतस्माइ आने।शस्यतेषद् प्रवित सर्गृगाः द्विष्यक्तते । गां जातीते । अनुस्तरांत् किष्-श्रीतं सार्गे नाभिनानाति लुग्य कर्गुगामिति किष्-कारुकस्य कृति जानाति भनी ॥ ७६ ॥

२३१-विभाषीपपदेनप्रतीयमाने ॥००॥

पः - रिमापा = १ १ १ । उपपर्तन = १ १ । प्रतीयमाने = ७ । १ । इ.स. इ.स. - कणुँगामी क्रियानण में विकास धातु में झालनेपद होता है । व

्युथ-कम् नामा । क्रवाजन म । वजनत पानु म स्थानवद् होता ए ' र रामे । कदने निये कमाता है । वानयते । वाद्यं निये देका है। वर्तेणा पट्ट वर्षो दे-कर्ड कारवित । चटाई करवाना विनयता है दूनरे के निये हैं। पट्ट वर्षो दिल्ला मानि परस्वद होता है स श्रा ॥ देश्-कस्तृनामी क्रियायल में नम् नद्र कार्ट्सन में परे टम् थानु ने स

स्पने पर होगा है यान्य विषय में नहीं होता है। ह्यांशीन संवपक्री। वासी व संयम करना है। भारमुदाक्षीन । भार उदाता है। ह्यान्यवायपक्षी । कार्य स्वता है। काल प्रयोगों में ग्रन्थविषय न होने में याश्मेयद होता है। एवं वां सहर-प्रयापक्षीन वेद्मा । वेद का प्रयाप करता है। स्वयंत्र वेद के सान्ते के सन्न करना है। यहां यान्य विषय होने में यरकायद होता है स्वाप्ता कार्य स्वाद-प्रयाप विषय हाम स्वाप्त्र स्वाप्ता में स्वाप्ता करता है क्ष्मा तार्थी कि वां स्वाप्ता करते के श्रीका सान्त्र है। क्ष्मा करता है दल वार्य वेद तार्थी साम्यने पर होता सान्त्र है। क्षमुक्षा याद क्षा करता है दल वार्य वेद तार्थी कुष्टा । वेदिकार देश सोनी वर सही सामना है। यहा क्षित्र वेद सार्थी

ष्ट या रने यह मुखा । कर्णुनानि यहम् वर्षे विधा-कामक रयहानि नामानि धरी

े करोजर को कारीयों कि करी कामना है। यहा दूगरे दी प्रशंतारे दूवरे हैं े ्रोंका कातना है इस में करानिवर हुला a bt a

